# सुकुल की बीबी

( चार कहानियाँ )

श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला '

प्रंथ संख्या—८८

प्रकाशक तथा विकेता

भारती भएडार

लोडर प्रेस, इलाहाबाद

प्रथम संस्करण वि० '९८, मूल्य—॥)

> मुद्रक कृष्णाराम मेहता बोहर प्रेस, इलाहाबार ।

# निवेदन

'सुकुल की बीबी' मेरी कहानियों का तीसरा संग्रह है। इसमें तीन कहानियाँ इधर की और अनितम 'क्या देखा' मेरी पहली कहानी है जैसा इसकी पादरीका में सूचित है। यह अन्तिम कहानी 'मतवाला' में १९२३ ई० में निकली थी। कुछ परिवर्तन मैंने कर दिया है, पर हृदयगत भाव वही हैं। लोगों को एक निर्णय और निश्चय की सुविधा होगी। यह कहानी पहले उत्तम पुरुष से चली है बाद को तृतीय पुरुष में बदल गई है; यह जितना दोष है, उतना ही गुणा। मेरा विचार है, कहानियों से पाठकपाठिकाओं का मनोरकन होगा। कथा, साहित्य और कला की प्यास कुछ बुसोगी। इति।

लखनऊ } १०-२-४१ ∫

' निराला ?

## क्रम

| कहानी               |     |     |              | वृष्ठ |
|---------------------|-----|-----|--------------|-------|
| सुकुल की बीवी       | ••• | ••• |              | 9     |
| नजानन्द् शास्त्रिणी |     | ••• | 6 ~ <b>6</b> | ३७    |
| कला की रूप-रेखा     |     | ••• | •••          | ६३    |
| क्या देखा           | ••• | ••• |              | ৩৩    |

सुकुल की बीबी

बहुत दिनों की बात है। तब मैं लगातार साहित्य-समुद्र संथन कर रहा था। पर निकल रहा था केवल गरल। पान करनेवाले अकेले महादेव बावू ('मतवाला'-संपादक)।-शीघ रत्न और रंभा के निकलने की आशा से अविराम मुझे मथते जाने की सलाह दे रहे थे। यद्यपि विष की ज्वाला महादेव बावू की अपेचा मुझे ही अधिक जला रही थी, फिर भी मुक्ते एक आश्वासन था कि महादेव बावू को मेरी शक्ति पर मुक्त से भी अधिक विश्वास है। इसी पर वेदांत-विषयक नीरस एक सांप्रदायिक पत्र का संपादन-भार छोड़ कर मनसा-वाचा-कर्मणा सरस कविता-क्रमारी की उपासना में लगा। इस चिरंतन चिंतन का कुछ ही महीने में फला प्रत्यच हुआ ; साहित्य-सम्राट् गोस्वामी तुलसीदासजी की मदन-दहन-समय वाली दर्शन-सत्य उक्ति हेच मालूम दी, क्यांकि गोस्वामीजी ने, उस समय, दो ही दंड के लिये, कहा है- 'श्रवला विलोकहिं पुरुषमय श्ररु पुरुष सब अवलामयम्।' पर मैं घार सुपुप्ति के समय को छोड़ कर, वाक़ी स्वप्न और जामन् के समस्त दंड, ब्रह्मांड को अवलामय देखता था।

इसी समय दरवान से मेरा नाम लेकर किसी ने पूछा—"हैं ?"

मैंने जैसे वोगा-भंकार सुनी । सारी देह पुलकित हो गई. जैसे प्रसन्न होकर पीयूषवर्षी कंठ से साचात् कविता-कुमारी ने पुकारा हो, बड़े अपनाव से मेरा नाम लेकर। एक साथ कालिदास, शेक्सपियर, वंकिमचंद्र श्रौर रवींद्रनाथ की नायिकाएँ दृष्टि के सामने उतर आईं। आप ही एक निश्चय वॅध गया—यह वही हैं, जिन्हें कल कार्नवालिस-स्कायर पर देखा था—टहल रही थीं। सभे देख कर पलकें मुका ली थीं। कैसी आँखें वे!— उनमें कितनी बातें!— मेरे दिल के साफ आईने में उनकी सची तसबीर उतर त्राई थी, त्रौर मैं भी, वायु-वेग से उनकी बग़ल से निकलता हुआ, उन्हें समका आया था कि मैं एक अत्यंत सुशील, सभ्य, शिचित और सचरित्र युवक हूँ। बाहर त्राकर, गेट पर, एक मोटर खड़ी देखी थी। जरूर वह उन्हीं की मोटर थी। उन्होंने ड्राइवर से मेरा पीछा करने के लिये कहा होगा। उससे पता मारूम कर, नाम जानकर, मिलने आई हैं। अवश्य यह बेथून-कॉलेज की छात्रा हैं। उसी के सामने मिली थीं। कविता से प्रेम होगा। मेरे छंद की स्वच्छंदता कुछ चाई होनी इनकी समभ में, तभी बाक़ी समभने के लिये आई हैं।

उठकर जाना अपमानजनक जान पड़ा। वहीं से दरबान को ले त्राने की त्राज्ञा दी।

अपना नंगा बदन याद आया । ढकता, कोई कपड़ा न

था। कल्पना में सजने के तरह-तरह के सूट याद आए, पर, वास्तव में, दो मैले कुर्ते थे। वड़ा गुस्सा लगा, प्रकाशकों पर। कहा, नीच हैं, लेखकों की कद्र नहीं करते। उठ कर मुंशीजी के कमरे में गया, उनकी रेशमी चादर उठा लाया। कायदे से गले में डाल कर देखा, फबती है या नहीं। जीने से आहट नहीं मिल रही थी, देर तक कान लगाए बैठा रहा। बालों की याद आई—उकस न गए हों। जल्द-जल्द आईना उठाया। एक बार मुँह देखा, कई बार आँखें सामने रेल-रेलकर। फिर शीशा बिस्तरे के नीचे दबा दिया। शॉ की 'गेटिंग मैरेड' सामने करके रख दी। डिक्शनरी की सहायता से पढ़ रहा था, डिक्शनरी किताबों के अंदर छिपा दी। फिर तन कर गंभीर मुद्रा से बैठा।

श्रागंतुका को दूसरी मंजिल पर श्राना था। जीना गेट से दूर था।

फिर भी देर हो रही थी। उठ कर कुछ क़द्म बढ़ा कर देखा, मेरे बचपन के मित्र मिस्टर सुकुल च्या रहे थे।

वड़ा बुरा लगा, यचिप कई साल वाद की मुलाकात थी। कृत्रिम हँसी से होंठ रँग कर उनका हाथ पकड़ा, श्रीर लाकर उन्हें विस्तरे पर वैठाला।

बैठने के साथ ही सुकुल ने कहा—''श्रीमतीजी आई इई हैं।"

मेरी रूखी जमीन पर आषाढ़ का पहला दौंगरा गिरा 🕼

प्रसन्न होकर कहा—"श्रकेली हैं, रास्ता नहीं जाना हुश्रा, तुम भी छोड़ कर चले श्राए, वैठो तब तक, मैं लिवा लाऊँ— तुम लोग देवियों की इज्जत करना नहीं जानते।"

सुकुल मुस्किराए, कहा—"रास्ता न माळुम होने पर निकाल लेंगी—प्रेंच्युएट हैं, ऑफिस में 'मतवाला' की प्रतियाँ खरीद रही हैं, तुम्हारी कुछ रचनाएँ पढ़ कर— खुश होकर।"

मैं चल न सका। गर्व को दवा कर बैठ गया। मन में सोचा, किव की कल्पना भूठ नहीं होती। कहा भी है, 'जहाँ न जाय रिव, वहाँ जाय किव।'

कुछ देर चुपचाप गंभीर बैठा रहा । फिर पूछा—''हिंदी काफी अच्छी होगी इनकी ?''

"हाँ," सुकुल ने विश्वास के स्वर से कहा—"ग्रैज्युएट हैं।"

बड़ी श्रद्धा हुई। ऐसी प्रैज्युएट देवियों से देश का जड़ार हो सकता है, सोचा। निश्चय किया, अच्छी चींज का पुरस्कार समय देता है। ऐसी देवीजी के दर्शनों की जतावली बढ़ चली, पर सभ्यता के विचार से बैठा रहा, ध्यान में उनकी श्रदृष्ट मूर्ति को भिन्न-भिन्न प्रकार से देखता हुआ।

एक बार होश में आया, सुकुल को धन्यवाद दिया !

### ( २ )

सुकुल का परिचय त्रावश्यक है। सुकुल मेरे स्कूल के दोस्त हैं, साथ पढ़े। उन लड़कों में थे, जिनका यह सिद्धांत होता है कि सर कट जाय, चोटी न कटे। मेरी समक में सर और चोटी की तुलना नहीं आई; मैं सोचता था, पुँछ कट जाने पर जंतु जीता है, पर जंतु कट जाने पर पूँछ नहीं जीती ; पूँछ में फिर भी खाल है, खून है, हाड़ श्रीर मांस है, पर चोटी सिर्फ वालों की है, वालों के साथ कोई देहात्मबोध नहीं। सुकुल-जैसे चोटी के एकांत उपा-सकों से चोटी की आध्यात्मिक न्याख्या कई वार सुनी थी, पर सम्रंथि बालों के वल्ब में आध्यात्मिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रकाश न सुके कभी देख पड़ा, न मेरी समक में आया। फलतः सुकुल की और मेरी अलग-अलग टोलियाँ हुई। उनकी टोली में वे हिंदू-लड़के थे, जो अपने को धमं की रचा के लिये आया हुआ समभते थे, मेरी में वे लड़के, जो मित्र को धर्म से बड़ा मानते हैं, अतः हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान, सभी। हम लोगों के मैदान भी ऋलग-ऋलग थे। सकल का खेल अलग होता था, मेरा अलग। कभी-कभी मैं मित्रों के साथ सलाह करके सुकुल की हाकी देखने जाता था, श्रोर सहर्ष, सुविस्मय, सप्रशंस, सक्लैप श्रोर सनयन-विस्तार देखता था। सुकुल की पार्टी की-पार्टी की चोटियाँ, स्टिक बनी हुई, प्रतिपद्-गति की ताल-ताल पर, सर-सर से हाकी खेलती हैं। वली मुहम्मद कहता था, जब ये लोग हाकी में नाचते हैं, वी चोटियाँ सर पर ठेका लगाती हैं। किलिप कहता था, See, the Hunter of the East has caught the Hindoos' forehead in a noose of hair. (देखो, पूरब के शिकारी ने हिंदु क्यों के सर को वालों के फंदे में फँसा लिया है)। इस तरह शिखा-विस्तार के साथ-साथ मुकुल का शिचा-विस्तार होता रहा। किसी से लड़ाई होने पर मुकुल चोटी की श्रंथि खोल कर, बालों को पकड़ कर ऊपर उठाते हुए कहते थे, मैं चाएाक्य के वंश का हूँ।

धीरे-धीरे प्रवेशिका-परीचा के दिन आए। सुकुल की आँखें रक्त मुकुल हो रही थीं। एक लड़के ने कहा, सुकुल बहुत पढ़ता है; रात को खूँटी से बँधी हुई एक रस्सी से चोटी बाँध देता है, ऊँवने लगता है, तो मटका लगता है, जग कर फिर पढ़ने लगता है। चोटी की एक उपयोगिता मेरी समम में आई।

मैं किव हो चला था। फलतः पढ़ने की आवश्यकता न थी। प्रकृति की शोभा देखता था। कभी-कभी लड़कों को सममाता भी था कि इतनी बड़ी किताब सामने पड़ी है, लड़के पास होने के लिये सर के बल हो रहे हैं, वे उद्भिद्-कोटि के हैं। लड़के अवाक दृष्टि से मुझे देखते रहते थे, मेरी बात का लोहा मानते हुए। पर मेरा भाव बहुत दिनों तक नहीं रहा। जब आठ-दस रोज इम्तहान के रह गए, एक दिन जैसे नाड़ी छूटने लगी। खयाल आते ही कि केल हो जाऊँगा, प्रकृति में कहीं कविता न रह गई; संसार के प्रिय-मुख विकृत हो गए; पिताजी की पवित्र मूर्ति थेत की-जैसी भयंकर दिखी; माताजी की स्नेह की वर्षा में अविराम विजली की कड़क सुनाई देने लगी; वंश-मर्थादा की रचा के लिये विवाह बचपन में हो गया था—नवीन प्रिया की अभिन्नता की जगह बंकिम हगों का वैमनस्य-हलाहल चिन्न होने लगा; पुरजनों के प्रगाढ़ परि-चय के बदले प्रायों को पार कर जाने वाली अवज्ञा मिलने लगी। इस समय एक दिन देखा, सुकुल के शीर्या मुख पर अध्यवसाय की प्रसन्नता मलक रही है।

किताव उठाने पर श्रीर भय होता था, रख देने पर दूने द्वाव से फेल हो जानेवाली चिंता। फलतः कल्पना में पृथ्वी-श्रंतरित्त पार करने लगा। कल्पना की वैसी उड़ान श्राज तक नहीं उड़ा। वह मसाला ही नहीं मिला। श्रंत में निश्चय किया, प्रवेशिका के द्वार तक जाऊँगा, धक्का न मारूँगा, सभ्य लड़के की तरह लौट श्राऊँगा। श्रम्तु, सबके साथ गया। श्रीर-श्रीर लड़कों ने पूरो शक्ति लड़ाई थी, इसलिये, परीत्ता-फल के निकलने से पहले, तरह-तरह से हिसाब लगा कर श्रपने-श्रपने नंबर निकालते थे, मैं निश्चित, इसलिये निश्चत था; मैं जानता था कि गिएत की नीरस

कापी को पद्माकर के चुहचुहाते कवित्तों से मैंने सरस कर दिया है; फलतः, परीचा-समुद्र-तट से लौटते वक्त, दूसरे तो रिक्त-हस्त लौटे, मैं दो मुट्ठी बाल्द लेता आया; घर में पिता, माता, पत्नी, परिजन, पुरजन सबके लिये आवश्यकतानुसार उसका उपयोग किया।

मेरे अविचल कंठ से यह सुन कर कि सूबे में पहला स्थान मेरा होगा, अगर ईमानदारी से पर्चे देखे गए, लोग विचलित हो उठे। पिता जी तो गर्व से गर्दन उठाए रहने लगे। पर ज्यों-ज्यों फल के दिन निकट होते आए, मेरी श्रात्मा की वहरी सूखती गई। वह जगह मैंने नहीं रक्खी थी कि पिताजी एक साल के लिये माफ कर देते। घर छोडे बग़ैर निस्तार न देख पड़ा। एक दिन माता जी से मैंने कहा-" जगतपुर के जमींदारों ने बारात में चलने के लिये बुलाया है, और ऐसा कहा है, जैसे मेरे गए बग़ैर बारात की शोभा न बन पड़ती हो। " जमींदारों के आमंत्रण से माताजी छलक उठीं; पिताजी को पुकार कर कहा-"सुनते हो, तुम्हारे सपूत जमींदारों के यहाँ उठने-बैठने लगे हैं, बारात में चलने का न्योता है। " पिताजी प्रसन्नता को द्वा कर बोले-" तो चला जाय; जो कहे, कपड़े बनवा दो श्रौर खर्चा दे दो।" एकांत में पत्नीजी मिलीं, बड़ी तत्परता से बोर्ली — "वहाँ नाच देख कर भूल न जाइएगा।" "राम भजो ", मैंने कहा-" क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व

चाल्पविषया मितः ।" "मैं इसका मतलव भी सममूँ ?" वह एक क़दम आगे वढ़ कर बोलीं, मन में निश्चय कर कि तुलना में मैंने उन्हें श्रेष्ठ वतलाया है। समम्क कर मैंने कहा—" कहाँ तुम्हारी बाँस-सी कोमल दुवली देह से सूरज का प्रकाश, कहाँ वह जहर की भरी मोती रंडी !" "चलो" कह कर वह गर्व-गुरु-गमन से काम को चल दीं।

समय पर कपड़े बने, और खर्चा भी मिला। पश्चात्, यथा-समय, जगतपुर के जमींदारों की बारात के लिये रवाना होकर कुछ दूर से राह काट कर ऐन गाड़ी के वक्त में स्टेशन पहुँचा। वहाँ से ससुराल का टिकट लिया। रास्ते-भर में खासी मुहर्रमी सूरत बना ली। समुरालवाले देखते ही दंग हो गए। समुरजी, सामुजी और और लोग घेर कर कुशल पूजने लगे। मैंने उखड़ी आवाज में कहा-"गाँव में एक खेत के मामले में फ़ौजदारी हो गई है, दुश्मनों के कई घायल हुए हैं, इसलिये पिताजी की गिरक़ारी हो गई है, गिरक़ार होते वक्त उन्होंने कहा है, श्रपने ससुरजी से विवाह के क्ररारवाले वाक्री २०० रुपये लेकर, दूसरे दिन जिले में आकर जमानत से छुड़ा लेना।" सप्तुरजी सन्न हो गए । सासुजी रोने लगीं, श्रौर श्रौर लोगों को काठ भार गया। सहुरजी के पास रुपए नहीं थे। पर सासुजी घवराई कि ऐसे सौके पर मदद न की जायगी, तो त्रिपाठीजी क़ैद से छूट कर अपने सु॰ २

लड़के की दूसरी शादी कर लेंगे। इस विचार से नथ, करधनी, पायजेव आदि छुछ गहने रेहन कर १५० रू० मुफ्ते देती हुई बोलीं—"वच्चा, इससे ज्यादा नहीं हो सका; हम तो तुम्हारे सदा के ऋणी हैं; फिर धीरे-धीरे पूरा कर देंगे, त्रिपाठी से हाथ जोड़ कर हमारी प्रार्थना है।"

मैंने उन्हें सांत्वना दी कि वाक़ी रूपए लेने मैं उनके घर कभी न जाऊँगा। एक विपत्ति की बात थी, वह इतने से टल जायगी। सासुजी मारे आनंद के रोने लगीं। मैंने बड़ी भक्ति से उनके चरण छुए, और यथासमय स्टेशन आकर कलकत्ते का टिकट कटाया।

यहाँ से मेरे नए जीवन की नींव पड़ी। अखबारों में देखा, सुकुल प्रथम श्रेणी में पास हुआ है। चार साल वाद वह बी० ए० हुआ, एम्० ए० हुआ, मैं माछूम करता रहा, अच्छी जगह पाई, अब परीचा समाप्त कर परीचक है; मैं ज्यों-का-त्यों; एक बार घोखा खाकर बरावर घोखा खाता रहा; एक परीचा की तैयारी न करके कभी पास न हो सका।— कितनी परीचाएँ दीं।

तब से यह आज सुकुल से मेरी मुलाक़ात है। एक बार सारा इतिहास मेरे मितिष्क में चक्कर लगा गया। अब वह गिताजो नहीं, माताजी नहीं, पत्नी नहीं, केवल मैं हूँ, और परीचा-भूमि, सामने प्रश्नों की अगिएत तरंग-माला! (3)

में विचार में था। जब आँख खुली, साकार सुघरता मेरे सामने थी, अविचल दृष्टि से मुक्ते देखती हुई। अंजलि बाँध कर नमस्कार किया, लिलत अँगरेजी से संबद्धित करते हुए—" Good morning, Poet of Vers Libre!" मैं उठा। नमस्कार कर सुकुल के नजदीक वाली कुर्सी पर वैठने के लिये वहे अदब से हाथ बढ़ा कर बताया।

वह खड़ी थीं। लहराती हुई मंद्र गित से चलीं। वैठ कर मुक्ते देख कर मुस्किराती हुई बोलीं, "आप खूब लिखते हैं!"

प्यासा मृग मरीचिका के सरोवर का व्यंग्य नहीं सम-मता। सुभे यह पहली तारीक मिली थी। इच्छा हुई, जाऊँ, महादेव बावू को भी बुला लाऊँ, कहूँ कि अब अमृत निक-लने लगा है, चुल्छ बाँध कर चिलए। लेकिन अभी उतने अमृत से मुभे ही अधाव न हुआ था। बैठा हुआ एकांत भक्त की दृष्टि से देखता रहा।

रक्त अधरों के करारों से अमृत का निर्भर बहा, वह बोलीं—" सुकुल आपकी किवता नहीं सममते, मैं सममाती हूँ।"

सुकुल न रह सके। कहा—" ऐसा सममना वास्तव में कहीं नहीं देखा; असर भी क्या; चाहे कुछ न समिमए, पर सुनने से जी नहीं ऊवता। एम्० ए० क्लास तक किसी प्रोफोसर के लेक्चर में यह असर न था।" "हाँ-हाँ जनाव", देवीजी मेरुमूल सीया करके बोलीं— "यह एम॰ ए॰ क्लास से आगे की पढ़ाई है; जब पास करके आए थे, हाथ-भर की चोडी थो; समम में एक वैसी हो मेख।"

सुकुल की चोटी मेरी निगाह में सुकुल से अधिक परि-चित थी। पर उनके आने पर मैंने उन्हें ही देखा था। चोटी सही-सलामत है या नहीं, माछूम करने के लिये निगाह उठाई कि देवीजी वोलीं—" अब तो चाँद है। सुकुल को सुकुल बनाते, सच कहती हूँ, मम्ने बड़ी मिहनत उठानी पड़ी है। '

उन्हें धम्यवाद दूँ, हिम्मत बाँघ रहा था कि बौलीं—" मैं स्वयं सुकुल की सहधर्मिणी नहीं।"

मेरा रंग उड़ गया।

मुफ्ते देख कर, मेरे ज्ञान पर हँस कर जैसे वोर्ली— "सुकुल स्वयं मेरे सहधर्मी हैं।"

मैं साहित्यका को तश्रव्जुब की निगाह से देखने लगा। इतने पर उनकी छुपा की दृष्टि मुक्त थर पड़ी, बोलीं— " मैं श्रापको भी सहधर्मी बनाना चाहतो हूँ।"

मैं चौंका; सोचा, "क्या यह द्रौपदीवाला धर्म है ? "

देवीजी ने कलाई वाली घड़ी देखी और उठ कर खड़ी हो गई। भौंहें चढ़ा कर वोलीं—'बहुत देर हो गई, चिलए, आपको लेने आई थी, टैक्सी खड़ी है।" फिर बढ़कर, मेरे कंधे पर हाथ रख कर बड़े ही मघुर स्वर से पूछा—" आप मुर्गी तो खाते हैं ? "

मैंने सुकुत को देखा। सुकुल सिर्फ मुस्किराए। समम कर मैंने कहा—" मेरा तो बहुत पहले से सिद्धांत है।"

वह चलीं। मैं भी उसी तरह चदर श्रोढ़े सुकुल के पीछे चला।

#### (8)

रास्ते-भर तरह-तरह के विचार लड़ते रहे। समाज में इतनी आजादी नहीं। श्री के लिये तो विलकुल नहीं। मुर्गी किसी तरह नहीं चल सकती। मैं खाता हूँ, छिपा कर। क्या यह श्री ...., पर सुकुल तो सुकुल हैं।

सङ्कल का घर आ गया। एक छोटा-सा दुमंजिल! मकान। इधर-उधर बंगालियों की बस्ती। जगह-जगह कूड़े के ढेर, ऊपर मछलियों के सेल्हर, बदबू आती हुई।

हम लोग उतरे। भीतर पैठते दाहने हाथ एक छोटा-सा बैठका। एक डेढ़ साल के बच्चे को दासी खेलाती हुई। श्रीमतीजी को देख कर बचा मा-मा करता हुआ उतावला हो गया; दोनो हाथ फैला कर मा के पास आने के लिये कूद कर दासी की गोद में लटक रहा। लेकर देवीजी प्यार करने लगीं। सुकुल ने दासी को मकान खोलने के लिये कुँजी दी।

एक सहृद्य बात कहना चाहिए, सोच कर मैंने कहा — " भूखा है, शायद दूध पीना चाहता है।"

देवीजी ने षोड़शी के कटाच से देखा। कहा—" दासी पिला देगी।"

मैंने पूछा-" क्या यह आपका बचा नहीं है ?"

हँस कर बोलीं "मेरा ? है क्यों नहीं ? पर दूध मेरे नहीं होता।"

मेंने निश्वय किया, शिचित महिला हैं, यौवन हैं, अभी मातृभाव नहीं आया, इसीलिये दूध नहीं होता। मन में विधाता को धन्यवाद देता रहा।

" चिलए ", वह बोलीं—" ऊपर चलें, एकांत में बातें होंगी, सुकुल वाजार जायँगे मुर्ग़ी लेने । "

बच्चे को फिर दासी के हवाले कर दिया। मैं उनके पीछे चला, यह सोचता हुआ कि एकांत में सहधर्मी बनाने का प्रस्ताव न हो। चित्त को क़ाबू में न कर सका, वह पुल-कित होता रहा।

यह कुछ सजा हुआ शयन-कच था। " बैठिए " कह कर वह स्टोव जलाने लगीं। मैं आइने में उनकी पंप करती तस्वीर देखता रहा।

#### (4)

चाय, पान श्रौर सिगरेट मेज पर लगा कर बैठीं। प्लेट पकड़ कर मेरा प्याला बढ़ाती हुई मधुर कंठ से बोलीं— "शौक कीजिए।"

विनम्र भाव से मैंने दूसरी चोरवाली बाट पकड़ी, चौर चाँखों में ही उन्हें धन्यवाद दिया।

निगाह नोची कर मुस्किराती हुई उन्होंने अपना प्याला होठों से लगाया। आधी चाय चुक जाने पर पूछा—'' आप मेरे सहधर्मी हैं तो ?''

पेट में, उतनी ही चाय से, समंदर लहराने लगा। ऊपर तूकान। श्याम तट पर भावों के कितने सजे सुदृढ़ मकान उड़ गए। ऐसी खुशी हुई। कहा — "आप लेकिन सुकुल की.....

- " बीबी हैं ? हाँ, हूँ।"
- " फिर मैं .....,
- " कैसे बीबी बना सकता हूँ ? "

ऐसा धर्म-संकट जोवन में कभी नहीं पड़ा। मेरा सारा समंदर सूख गया, तूकान न-जाने कहाँ उड़ गया, सिर्फ रेगि-स्तान रह गया, जो इस ताप से ख्रौर तपने लगा।

मुझे चुपचाप बैठा अनमेल दृष्टि से देखता हुआ देख कर वह बोलीं—" आप बुरा न मानें, मैंने देखा है, मदौं में एक पैदायशी नासमकी है; वह खास तौर से खुलती है जब औरतों से वे वातचीत करते हैं।"

मान लेने में ही बचत माछूम दी । मैंने कहा—" जी हाँ, श्रीरतों के सामने उनकी समक्त काम नहीं करती ।"

"हाँ, "वह बोलीं—सुकुल को आदमी बनाती-बनाती

मैं हार गई। 'बीबी'' को ही लीजिए। वीबी तो मैं सुकुल की भी हो सकती हूँ, हूँ ही, आपकी भी हो सकती हूँ।"

में सुख तो गया, पर प्रसन्नता फिर न्नाई । मैंने बिना कुछ सोचे एक उद्रेक में कह दिया—" हाँ।" "न्नाप नहीं सममे ", वह वोलीं—" न्नाप साहित्यिक हैं तो क्या, फिर भी सुकुल के दोस्त हैं। बीबी की बहुत व्यापकता है।"

" जरूर ", मैंने कहा।

उन्होंने कान न दिया। कहती गई—

" छोटी वहन, भतीजी, लड़की, भयहू (छोटे भाई की खी) सबके लिये बीबी शब्द छाता है। आपकी 'हाँ' किसः अर्थ के लिये है ? "

मेंने डूव कर, कुछ कुल्ले पानी पीकर, जैसे थाह पाई। प्रसन्न होने की चेष्टा करते हुए कहा— "वहन के ऋर्थ में।"

उन्होंने कहा,—देखिए,—मर्द की बात एक होती है। "
इन्जत बचाने के लिये और जार देकर मैंने कहा—
"हाँ, मुकर जाऊँ, तो मर्द नहीं।"

लजा कर उन्होंने एक बार अपनी आँख बचाई। सँभल कर बोलीं—" हम बड़ी विपत्ति में हैं। साल भर से छिपे फिरते हैं। मैं बचने के लिये सुकुल से उनके मित्रों का परिचय पूछती रही। सिर्फ आपका परिचय मुके त्राण देने सुकुल की बीबी

वाला माळुम दिया । पर पता माळुम न था । साल-भर से लगा रहे हैं। "

मैंने चितवन देखी। आँखें सजल हो आई। कहा— "मैं तैयार हूँ।"

वह उठ खड़ी हुई। सामने आ, हाथ पकड़ कर कहा— "भाईजी, मेरी रचा कीजिए। सुकुल का घर छुटा हुआ है, जिस तरह हो, सुके अपने कुल में मिला कर, सुकुल से व्याह सावित कीजिए।"

उसकी बड़ी-बड़ी आँखें; दो बूँद आँसू कपोलों से बह कर मेरी जाँघ पर टपके। मैं खड़ा हो गया, और अपनी चादर से उसके आँसू पोंछते हुए कहा—" तुम मेरे चाचा जी की लड़की, मेरी छोटी बहन हुई। मेरे चाचा सस्त्रीक बंगाल में आकर गुजरे हैं। उनके एक कन्या भी थी, देश से आई थी।"

त्र्यानंद से भर कर, वह मेरा हाथ लेकर खेलने लगी। इसी समय सुकुल त्र्याए। पूछा—''रामकहानी हो गई?"

मैंने कहा—" अभी नहीं, कहानी से पहले भूमिका समाप्त हुई है।"

" मुकुल ", भरकर उसने कहा,—" कोलंबस को किनारा दिखा।"

सुकुल बड़े प्रसन्न पद-त्तेप से मेरे पास आए, पूछा—-"चाय कुछ बची है ?" "सद-की-सब", मैंने कहा—" पर ठंडी हो गई होगी, गरम करा लो।" बीबी की तरफ मुड़कर पूछा— "लेकिन तुम्हारा नाम अभी नहीं माछम कर पाया।"

" जहाँ से आई हूँ, " उसने कहा—" वहाँ की पुख-राज हूँ, यहाँ की पुष्करङ्गारी।"

" कुँवर " मैंने कहा — जस्दी करो, तुम्हारी भुर्गी स्वादिष्ट होगी, पर कहानी और स्वाददार हो। दोनों के लिये उतावली है।"

कुँवर चाय बनाने लगी। पंप करते समय सर की साड़ी सरक गई। फिर नहीं सँभाला। सुकुल की आँखें लोभी भौरे की तरह उसके मुँह से लगी रहीं।

## ( 钅)

मैंने वहीं स्नान किया। सुकुल की घोती पहनी! भोजन किया—विलकुल मुसलमानी खाना। वैसी ही चपातियाँ, वैसा ही कोरमा। वही चटनी, वही मुरब्बा, वही मिठाई। खाते हुए पूछा—" कुँवर, हिंदू-भोजन भी पका लेती हो या नहीं?" उसने 'हाँ' कह कर सुकुल की तरफ इशारा किया कि इनसे सीखा है।

" किताव छोड़कर खाना पकाते बड़ी परेशानी होती होगी तुम्हें।" मैंने कहा।

" सुकुल के लिये मैं सब कुछ सह सकती हूँ।" उसने जवाब दिया। भोजन समाप्त हुआ। हम लोग उसी कमरे में गए। सुकुल वच्चे को लिए हुए।

पान खाते-खाते मैंने कहा—" अब देर न करो कुँबर।" कुँबर एक बार नीचे गई। दासी से कुछ कह कर दुमं-जिले का दरवाजा बंद कर आई, और अपनी कुर्सी पर बैठी।

मैने कहा—" अब शुभस्य शीव्रम् होना चाहिए।"

कुँवर बोली—" मेरी मा हिंदू हैं। लखनऊ के वाजपेयी खालेवाले घर की । मैं उन्हीं से हूँ।"

"तब तो तुम कुलीन हो "-मैंने कहा, "तुम्हारे पिता का नाम ?"

" उसका नाम कौन ले, " कुँवर बोली—" आपके चाचा जी मेरे पिता हैं।"

कुँवर भर गई। रुक कर सँभलने लगी। बोली—
"वाजपेयी जी को एक ब्याह से संतोष नहीं हुआ। दूसरी
शादी की। तब मैं पेट में थी। बेहटा मेरा निनहाल है।
सिर्फ नानी थीं। ईश्वर को इच्छा, उनका देहांत हो गया।
तब मेरो मा ने ससुर को कई चिट्टियाँ लिखवाई। पर
उन्होंने खबर न ली। घर में किसी तरह गुजर न हुई, तब,
लोटा-थाली बेच कर, उस खर्च से या लखनऊ गई। घर
में पैर रखते, ससुर और पित ने तेवर बदले। पित ने कहा,
इसके हमल है, हमारा नहीं। ससुर ने कहा, बदचलन है,

धरम बिगाड़ने आई है; भली होती, तो चली न आती-वहीं के लोग परवरिश करते। पड़ोसियों की भी राय थी। सौत ने धरती उठा ली। एक रात को पति ने बाँह पकड कर निकाल दिया। मा रास्तों पर मारी-मारी फिरीं। सुबह जिस आदमी ने उनके आँसू देखे, वह सुसलमान था। उस वक्त मा के दिल में हिंदू, धर्म और भगवान के लिये कितनी जगह थो, श्राप सोच सकते हैं। निस्सहाय, श्रंत:सत्त्वा, श्रवला केवल आश्रय चाहती थी, सहानुभूति-पूर्श, मनुष्यता-युक्त ; वह एक मुसलमान से प्राप्त हुआ। मुसलमान की बातों में विधर्मीपन न था। एक स्त्री के प्रति पुरुष का जैसा चाहिए, वैसा आश्वासन, विश्वास और पौरुष था। मा आकृष्ट हुई'। यह मा को ले चला। आगे वह, पीछे मा। मा फूल के कड़े-छड़े, घोती पहने हुए, सुसलमान के पीछे चलती साफ हिंदू-महिला माछूम दे रही थीं। ऐसे वक्त एक श्रार्यसमाजी की निगाह पड़ी। उसने पीछा किया। मुसल-मान बढ़ता हुआ घर पहुँचा। पर उसे हिंद का पीछा करना मालूम हो गया था, इसलिये डरा । घर देख कर वह त्रार्थसमाजी पुलिस को खबर देने गया । इधर मुसलमान ने भी पेशबंदी शुरू की। एक दूसरे मुसलमान दोस्त के ताँगे में परदा लगा कर मा को दूसरे मुसलमान के घर कर श्राया । पुलिस की तहक़ीक़ात जारी हुई, साथ-साथ मा का एक मुसलमान के घर से दूसरे मुसलमान के घर होना।

श्रंत में वह एक ऐसे घर पहुँचीं, जो एक इस्पेक्टर, पुलिस, काथा। इंस्पेक्टर साहब छुट्टी लेकर उस वक्त रह रहे थे। नौकरी पर चलते समय वह माको भी साथ लेते गए। श्रकेले थे। मा सुंदरी थीं।"

इच्छा हुई इंस्पेक्टर साहब का नाम पूर्छू, पर सोचा, वाजपेयी जी के नाम के साथ बाद को माऌ्म कर लूँगा।

कॅंबर कहती गई-" इस तरह इंस्पेक्टर साहब ने एक अवला को रत्ता की। मैं पैदा हुई। मेरे कई आई-बहन और हुए। मैं उर्दू पढ़ती थी; मुसलमान पिताजी का लखनऊ तबादला होने पर, अँगरेजी पढ़ने लगी। नाइंथ छात में थी, मा से पिताजी को बातचीत हुई, मेरी शादी के बारे में। मैं कमरे के बाहर खड़ी थी। उन्हें मालूम न था। उस रोज मुभे कुछ श्राभास मिला। पहले मा को नाराज होने पर जिन शब्दों में अभिहित करते थे, उनकी सचाई सममो। मेरी त्राँख खुली। बड़ी लज्जा लगी, हिंद-मुसलमान इन दोनों शब्दों पर किसी की तरफदारी के लिये। एक रोज मा को रोकर मैने पकड़ा। जो कुछ सुना श्री सममा था, कहा, श्रीर वाक्षी ब्यौरा सममान के लिये विनय की। एकांत में माने अपना सारा हाल सुनाया, और ईश्वर का स्मरण कर, उन भी इच्छा कह कर खामोश हो गईं। मुफे जातीय गर्व से घृणा हो गई। मैने कहा, मैं शादो नहीं करूँगी ; जी भर पढ़ना चाहती हूँ । बस, यहाँ

से मेरे विचार वदले। मैट्रीक्युलेशन पढ़ कर मैं आई० टी० कालेज गई, और दूसरे विषयों के साथ हिंदी ली। एफ० ए० पास हो बी० ए० में गई। आखिरी साल सुकुल को देखा।"

"सुकुल को देखा" कहने के साथ कुँवर का जैसे नेहा का स्रोत फूट पड़ा। कुछ रस-पान कर मैंने कहा—"कुँवर, यहाँ अच्छी तरह वर्णन करो; हिंदी के कहानी-लेखक और पाठक बहुत प्यासे हैं।"

कुँबर जम कर सीधी हुई। बोली—"सुकुल तब किरिचयन कॉलेज में प्रोफेसर थे। प्रिंसिपल को आश्वासन दिया
था कि ईसाई-धर्म का वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हैं,
लेकिन बूढ़े पिताजी का लिहाज है, और वह दो-चार साल
में चलते हैं, बाद को सुकुल किरिचयन के अलावा दूसरा
अस्तित्व नहीं रखते। कुछ निबंध भी प्रमाण के तौर पर
लिखे। दूरदर्शी प्रिंसिपल ने तब सिफारिश की, और इन्हें
जगह मिली। मेरे मकान के सामने ठहरे थे। बड़ी सँभाल
से हैंट लगाते थे कि चोटी कहीं से न देख पड़े, पगड़ी के
भीतर विभीषण के तिलक की तरह। कभी मिसेज सुकुल
आती थों, कभी अकेले ठोंकते खाते थे। मुफे इतना जानते
थे कि इस मकान से कोई कॉलेज जाती है। एक दिन की
बात। मैं छत पर थी। शाम हो रही थी। सुकुल बराम्दे में
बैठे थे। मौसम बरसात का। बादल मदन की वैजयंती बने

हुए। ठंडी हवा चल रही थो। पेड-पौधे लोट-पोट। क्या कहूँ, मैं भो ऐसी हवा से लहराई। बहुत पहले, कुछ ईंटें बाहर देखने के लिये जमा कर रक्खी थीं। उन पर खड़ी हो गई। अवरोध के पार सर उठा कर देखा। सुकुल बैठे थे। कई वार पहले भी देख चुकी थी। सुकुल ने न देखा था। श्रव के निगाह एक हो ही गई। सुकुल की जनरल की मुछें-बाघ का मुँह-कालिदात की आँखें !-माक कीजि-एगा, मैं बकरे को कातिदास कहती हूँ। - टकटकी बँध गई। मुफं किसी ने जैसे गुद्गुदा दिया। इतनी विजली भर गई कि मैंने फौरन सुकुल को फोजी सलाम दी। होश में त्रा, लजा कर बैठ गई। फिर कई दिन आँखें नहीं मिलाई. छिप-छिप कर देखती रही। सुकुल दूसरों की नजर बचाते कितने वेचैन थे! मुझे छुत्क आने लगा, शिकार की तड़-फड़ाहट से शिकारी को जो ख़ुशी होती है। बराम्दे में सुबह-शाम बैठना सुकुल का काम हो गया। कहीं न जाते थं। इधर-उधर देख कर निगाह उसी जगह जमा देते थे। जगह खाली देखकर आह भरते थे। मैं दोवार के छेद से देखती थी। एक रोज फिर उबी तरह दर्शन देने की इच्छा हुई। ई'टें विखेर देती थी। इकट्टी कीं। खड़ी हुई। सूरज मुँह के सामने था। सुकुल ने देखते ही हाथ जोड़ कर प्रणाम किया। मैं काग़ज का एक दुकड़ा ले गई थी। डसकी गोली बना कर उसे नीचे डाल दिया । उसपर सुकुल की जैसी निगाह थी, दैसी नादिरशाह की कोहनूर पर न रही होगी, न ऋँगरेजों की अवध पर।"

मारे त्राकर्षण के मुक्त से न रहा गया। पूछा—"क्या लिखा था?"

"कुछ नहीं," कुंवर बोली-"वह कोहनूर की ही तरह सफ़ेद् था। सुकुल ने उसे उठा कर बड़े चाव से खोला। श्रीर, यद्यपि उसमें कुछ न लिखा था, फिर भी, कुछ लिखा होता, तो सुकुल को इतनी सरसता न मिलो होती—उस शून्य पृष्ठ पर विश्व की समस्त प्रेमिकात्रों की कविता लिखी थी। सुकुल उसे लेकर बराम्दे में आए, और मुक्ते दिखा कर हृदय से लगा लिया। मैं मुस्किरा कर विदा हुई। इस खाली के बाद भरी दागने लगी। रोज एक गोली चलाती थी, बिहारी, दंब, पद्माकर, मतिराम आदि के दोहे और कवित्त लिख-लिख कर । अंत में सुकुल का क़िला तोड़ लिया । एक दिन एक गोली में दाग कर कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी— रात-भर दरवाजा खुला रखना, गई, और अपने किल पर अधिकार कर सममा दिया कि इम्तहान के बाद स्थायी रूप से यहाँ त्राकर निवास कहँगी। सुकुल त्र्यपनी भूलों का बयान करते रहे-कब क्या करते, क्या हो गया। पर मैंने कोई भूल की ही नहीं थी। मिसेज सुकुल से शादी करके मुकुल के पिताजी ने त्रौर मुकुल ने, मुमिकिन है, भूल की हो। मैंने यह जरूर सोचा कि मेरे कारण सुकुल की मुसी-

वतें वड़ सकती हैं, पर साथ ही यह खयाल आया कि कोई पहल् उठाइए, सामने सुसीवत है—अव क़द्म पीछे नहीं पड़ सकता। जहाँ सुङ्ख हर चाल पर चूकते थे, वहाँ मैंने पहले हो सात दो - इस्तहान सें वैठी, श्रौर सकल के घर श्राकर माळूम किया, पास हुई, श्रीर रायवहादुर वन्नलाल-हिंदी-मेडल पाया । श्रौर फिर डिगरी लेने नहीं गई । इम्त-हान के बाद, जब एक रात को हमेशा के लिये सुकुल के घर त्राकर बैठी, बड़ा तहलका मचा, कुछ ढुँढ़-तलाश के बाद जब मैं नहीं मिलो। निश्चय हुआ कि मेरी मर्जी से किसी ने मुक्ते भगाया। सुकुल पर शक हुआ। थाने में रिपोर्ट हुई। सुकुल मुझे कहाँ रक्खें—घबराए। दीवार से वनी एक श्रालमारी थी। श्रालमारी के नीचे एक तहखाना छोटा-सा था। मैं ऋव जैसी हूँ, तब इससे और दुवली थी। - जग-न्नाथजी में, कुछ महीने हुए, कलियुग को मूर्ति देखी-कंधे पर बीबी को बैठाले मियाँ लड़के की डँगली पकड़े बाप को धतकार रहे हैं, मेरी इच्छा हुई, सुकुल कलियुग वनें। सुकुल को कई दफ़े कितयुग बना चुकी हूँ। धतकारने के लिये, कहती थी, सामने समको हिंदूपनरूपी तुम्हारा बाप है। सुकुल धतकारते थे। गरज यह कि उस तहखाने में मैं ञ्चासानी से ञ्चा सकती थी। सुकुत से मैंने कहा, ऊपर कुछ कपड़े डाल दो, साँस छेने की जगह मैं कर लुँगी। आल-मारी के ऊपरवाले ताक़ों में चीजें पहले से रक्खी थीं। सु० ३

वाहर से आलमारी बंद कराके ताला लगवा देती थी। इस तरह दो-दो, तीन-तीन, चार-चार घंटे द्म साधने लगी। जब सुकुल कॉलेज ाते थे, तब बाहर से ताला बंद कर लेते थे। जब लौटते थे, तब वाहर द्रवाजा बंद कर लेते थे। कोई पुकारता था, तो मैं तहलाने में जाती थी, त्रालमारी का ताला बंद करके सुकुल बाहर निकलते थे। तीसरे दिन सही-सही पुलिस आ गई। सुकुल उसी तरह बाहर निकले। प्रभातकाल था, वरिक उपःकाल । दारोगा मुसलमान । डट-कर तलाशी लेने लगा। आलमारी के पास आकर खड़ा हुआ। मैं समभ गई, यह साँस की आहट ले रहा है। मैं मंह से साँस छेने लगी। फिर श्रालनारी नहीं खोलवाई। दराजः सं देख-दाख कर चला गया। सुकुल उसे बिदा कर इसी तरह भीतर आए । मुभो निकाला । मैं खिलखिलाकर हँसी। फिर सुकुल से जल्द मकान वदलने के लिये कहा। तलाशी की खबर चारो तरफ फैली। सुकुल के गाँव भी पहुँची। अब तक सुकुल ने भी तलाशी का हाल लिखा, पर मकान वदल कर। यह मकान वड़ा था। बराल-वराल दो श्राँगन थे। मेरा खयाल रख कर लिया गया था। चिट्टी पा सकल के भाई मिसेज अकुल को लेकर आए। हम पहले से सतर्क थे। बड़े मकान में सुकुल रहने लगे। मैं अपना गुप्त जीवन व्यतीत करती रही। मुक्ते कोई कष्ट न था; पर सुकुल की ड्यूटी बढ़ गई । सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य, ३-४ महीने रह कर मिसेज सुकुल वीमार पड़ीं, श्रीर ७-८ दिन के दुखार में उनका इंतकाल हो गया। सुकुल के भाई चले गए थे। इन्होंने फिर किसी को नहीं वलाया। किसी तरह मित्रों की मदद से उनका श्रंतिम संस्कार कर दिया। सुकुल से पूछ कर मैं तुम्हारा हाल माछूम कर चुकी थीं ; जानती थीं, सुमें ही अपनी नाव खेनी हैं ; पर तुन्हारा पता मालूम न कर सकी, इतनी ही चिंता रह-रहकर होती थी। मिसेज सुकुल के रहते मैंने मिस्टर सुकुल को तुम्हारे गाँव भेजा था । तुन्हीं-जैसे मेरे सहारा हो सकते थे। मिसेज सुकुल के रहने पर सुझे कोई अड़चन न थी, न श्रव, न रहने पर, कोई सुविधा है। यह वच्चा मिसेज सकुल का है। बड़ी कठिनाइयों से तुम्हारा पता लगा था। मिसेज सुकुल के गुजरने पर हम लोगों को विवश होकर लापता होना पड़ा। पास इतना धन था कि साल-डेढ़ साल का खर्च चल जाय। इतने दिनों वाद हमारी साधना सफल हुई।"

मैंने कुँवर को धन्यवाद दिया। कलकत्ते में ही उसका ब्याह कर हूँगा, यह आश्वासन देकर उससे विदा ली।

( 9 :

सेठजी वैठे थे। एकांत में ले जाकर यह हाल उनसे कहा। वह सहमत हो गए। कहा, मगर मुंशीजी से न कहिएगा, उनके पेट में वात नहीं रहती। शुभ सुहूर्त में विवाह की तैयारियाँ होने लगीं। एक दिन आसंत्रित हिंदी-आपी विभिन्न प्रांतों के साहित्यिकों की उपस्थिति में सुकुल के साथ श्रीपुष्करकुतारी का व्याह कर दिया।

प्रीति-भोज में अनेक कनवजिए सम्मिलित थे। देश में यह ग्रुभ संदेश सुकुल के पहुँचने से पहले पहुँचा। कुँवर अब भी है।

## श्रीमती गजानन्द शास्त्रिगी

श्रीमती गजानन्द शाश्चिणी श्रीमान् पं० गजानन्द शाश्ची की धर्मपत्नी हैं। श्रीमान् शाश्चीजी ने आपके साथ यह चौथी शादी की है, धर्म की रचा के लिए। शाश्चिणी जी के पिता को पोड़शी कन्या के लिए पैंतालीस साल का वर दुरा नहीं लगा, धर्म की रचा के लिए। दैस का पेशा अखितवार किये शाश्चीजी ने युवती पत्नी के आने के साथ 'शाश्चिणी' का साइन-बोर्ड टाँगा, धर्म की रचा के लिए। शाश्चिणीजी उतनो ही उम्र में गहन पातित्रस्य पर अविराम लेखनी चालना कर चलीं धर्म की रचा के लिए। मुझे यह कहानी लिखनी पड़ रही है, धर्म की रचा के लिए।

इससे सिद्ध है, धर्म बहुत हो व्यापक है। सूक्ष्म दृष्टि से देखनेवालों का कहना है कि नश्वर संसार का कोई काम धर्म के दायरे से बाहर नहीं। संतान पैदा होने के पहले से मृत्यु के वाद—पिर्डदान तक, जीवन के समस्त भविष्य, वर्तमान और भूत को व्याप्त कर धर्म-ही-धर्म है।

जितने देवता हैं, चूँकि देवता हैं, इसलिए धर्मात्मा हैं। मदन को भी देवता कहा है। यह जवानी के देवता हैं। जवानी जीवन भर का शुभ सुहूर्त है, सबसे पुष्ट, कर्मठ श्रीर तेजस्वी देवता मदन, जो भस्म होकर नहीं मरे; लिहाजा यह काल श्रीर काल के देवता सबसे ज्यादा

सम्मान्य, फततः क्रियाएँ भी सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण, धार्मिकता लिये हए। सदन को कोई देवता न माने तो न माने, पर यह निश्चय है कि आज तक कोई देवता इन पर प्रभाव नहीं डाल सका। किसी धर्म, शास्त्र या अनुशासन को यह मान कर नहीं चले, बल्कि, धर्म, शास्त्र और अनु-शासन के साननेवालों ने ही इनकी अनुवर्तिता की है। यौवन को भी कोई कितना निद्य कहे, चाहते सब हैं. बुद्ध सर्वस्व भी स्वाहा कर। चिह्न तक लोगों को प्रिय हैं-खिजाव की कितनी खपत हैं! घातुपृष्टि की दवा सबसे ज्यादा विकती है। साबुन, सेंट, पाउडर, क्रीम, हेजलीन, वेसलीन, तेल, फुलेल के लाखों कारख़ाने हैं खौर इस दरिद्र देश में। जब न थे, तब रामजी और सीताजी उबटन लगाते थे। नाम और प्रसिद्धि कितनी है-संसार की सिनेमा-स्टारों को देख जाइए। किसी शहर में गिनिए— कितने सिनेमा-हाउस हैं। भीड़ भी कितनी — आवारागई मवेशी काइन्ज हाउस में इतने न मिलेंगे। देखिए - हिन्द, मुसलमान, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, क्रिस्तान, सभी ; साफ़ा, टोपी, पगड़ी, कैप, हैट और पाग से लेकर नंगा सिर-घुटन्ता तक ; अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, द्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, शुद्धाद्वैतवादी, साम्राज्यवादी, त्र्यातङ्कवादी, समाजवादी, काजी, नाजी, सूफी से लेकर छायावादी तक : खड़े बेंड़े सीधे टेढ़े सब तरह के तिलक-त्रिपुराड; बुरकेबाली,

घूँघटवाली, पूरे और आधे और चौथाई वालवाली, खुली और मुँदी चरमेवाली आँखें तक देख रही हैं। अर्थात् संसार के जितने धर्मात्मा हैं, सभी यौवन से प्यार करते हैं। इसलिए उसके कार्य को भी धमें कहना पड़ता है। किसी के न कहने — न मानने से वह अधर्म नहीं होता।

श्रस्तु, इस यौवन के धर्म की श्रोर शास्त्रिणी जी का धावा हुत्रा, जब वह पन्द्रह साल की धीं श्रविवाहिता। यह श्रावश्यक था, इसलिए पाप नहीं। मैं इसे श्रावश्यकता- नुसार ही लिखूँगा। जो लोग विशेषरूप से समसना चाहते हों, वे जितने दिन तक पढ़ सकें, काम-विज्ञान का श्रध्ययन कर लें। इस शास्त्र पर जितनी पुस्तकें हैं, पूरे श्रध्ययन के लिए पूरा मनुष्य-जीवन थोड़ा है। हिन्दी में श्रनेक पुस्तकें इस पर प्रकाशित हैं, बल्कि प्रकाशन को सफल बनाने के लिए इस विषय की पुस्तकें श्राधार मानी गई हैं। इससे लोगों को मालूम होगा कि यह धर्म किस श्रवस्था से किस श्रवस्था तक किस-किस रूप में रहता है।

## ( ? )

शास्त्रिणीजी के पिता जिला बनारस के रहने वाले हैं, देहात के, पयासी, सरयूपारीण ब्राह्मण ; मध्यमा तक संस्कृत पढ़े ; घर के साधारण जमींदार, इसलिए ब्राचार्य भी विद्वता का लोहा मानते हैं। गाँव में एक बाग कलमी लँगड़े का है। हर साल भारत-सम्राट को ब्राम भेजने का इरादा

करते हैं, जब से वायुयान-कम्पनी चली। पर नीचे से ऊपर को देख कर ही रह जाते हैं, साँस छोड़ कर। जिले के अंगरेज हाकिसों को आज पहुँचाने की पितामह के समय से प्रथा है। यह भी सनातन-धर्मानुयायी हैं। नाम पं० राम-खेलावन है।

रामखेलावनजी के जीवन में एक सुधार मिलता है। अपनी कन्या का, जिन्हें हम शास्त्रिशीजी लिखते हैं, नाम उन्होंने सुपणों रक्खा है। गाँव की जीभ में इसका यह रूप नहीं रह सका, प्रोग्नेसिव राइटर्स की साहित्यिकता की तरह 'पन्ना' वन गया है। इस सुधार के लिए हम पं० रामखेलावनजी को धन्यवाद देते हैं। पंडितजी समय काटने के विचार से आप ही कन्या को शिन्ना देते थे, फलस्वरूप कन्या भी उनके साथ समय काटती गई और पन्द्रह साल की अवस्था तक सारस्वत में हिलती रही। किर भी गाँव को वधू-विनाओं पर, उसकी विद्वत्ता का पूरा प्रभाव पड़ा। दूसरों पर प्रभाव डालने का उसका जमींदारी स्वभाव था, फिर संस्कृत पढ़ी, लोग मानने लगे। गित में चापल्य उसकी प्रतिभा का सबसे बड़ा लन्नए था।

उन दिनों छायावाद का बोलवाला था, खास तौर से इलाहाबाद में। लड़के पंत के नाम का माला जपते थे, ध्यान लगाये। कितनो लड़ाइयाँ लड़ीं प्रसाद, पंत खोर माखनलाल के विवेचन में। भगवती वरण वायरन से खागे हैं, पीछे रामकुमार, कितनी ताक्कत से सामने त्राते हुए । महादेवी कितना खींचती हैं।

मोहन उसी गाँव का. इलाहावाद विश्वविद्यालय में बी॰
ए॰ (पहले साल) में पदता था। यह रंग उस पर भी चढ़ा
और दूसरों से अधिक। उसे पंत की प्रकृति प्रिय थी, और
इस प्रियता से जैसे पंत में बदल जाना चाहता था। सङ्कोच,
लजा, मार्जित सधुर उचारण, निर्मीक नम्नता, िष्ट आलाप,
सजधज उसी तरह। रचनाओं से रच कया। साधना करते
सधी रचना करने लगा। पर सम्मेलन शरीक अब तक
नहीं गया। पिता हाईकोर्ट में छके थे। गर्मी की छुट्टियों में
गाँव आया हुआ है।

सुपर्णा से परिचय है जैसे पर्ण और सुमन का। सुमन पर्ण के ऊपर है, सुपर्णा नहीं समभी। जमीन्दार की लड़की, जिस तरह वहाँ की समस्त डालों के ऊपर अपने को समभती थी, उसके लिए भी समभी। उयों-उयों समय की हवा से हिलती थी; सुमन की रेणु से रँग जाती थी; समभतो थी, वह उसी का रंग है। मोहन शिष्ट था, पर अपना आसन न छोड़ता था।

सुपर्गाएक दिन बाग में थी। मोहन लौटा हुआ घर आ रहा था। सुपर्गारंग गई। बुलाया। मोहन फिर भी "मोहन! ये आम वावूजी दे गये हैं, ले जाओ। तक-वाहा वाजार गया है।"

मोहन वारा की खोर चला। नजदीक गया तो सुपर्णा हँसने लगी।—"कैसा धोका देकर बुलाया है?——आम बावूजी ने तुम्हारे यहाँ कभी खौर भी भिजवाये हैं?" मोहन लजा कर हँसने लगा।

" लेकिन तुम्हारे लिए छुछ आम चुन कर मैंने रक्खे हैं। चलो।"

मोहन ने एक वार संयत दृष्टि से उसे देखा। सुपर्णा साथ तिये वीच वारा की तरक चली—"मैंन तुम्हें आते देखा था, तुमसे मिलने को छिप कर चली आई। तकवाहे को सौदा लेने वाजार (दूसरे गाँव) भेज दिया है। याद है मोहन ?"

"क्या ?"

"मेरी गुइँयों ने तुम्हारे साथ, खेल में।"

"वह तो खेल था।"

"नहीं, वह सही था। मैं अब भी तुम्हें वही सम-भती हूँ।"

"लेकिन तुम पयासी हो। शादी तुम्हारे पिता को मंजूर न होगी।"

"तो तुम मुक्ते कहीं ले चलो । मैं तुमसे कहने आई हूँ । दूसरे से व्याह करना मैं नहीं चाहती।" मोहन की सुन्दरता गाँव की रहनेवाली सुपर्गा ने दूसरे युवक में नहीं देखी। उसका आकर्षण उसकी मा को माद्धम हो चुका था। उसका मोहर के घर जाना वन्द था। आज पूरी शक्ति लड़ा कर, मोक्ता देख कर मोहन से मिलने आई है। मोहन खिंचा। उसे यहाँ वह प्रेम न दिखा, वह जिसका भक्त था, कहा—

"लेकिन मैं कहाँ ले चलूँ ?"

"जहाँ रहते हो।"

''वहाँ जो पिताजी हैं।"

"तो और कहीं।"

''खायेंगे क्या ?"

खाना पड़ता है, यह सुपर्णा को याद न था। मोहन से लिपटी जा रही थी।

इसी समय तकवाहा वाजार से आ गया। देर का गया था। देख कर सचेत करने के लिए आवाज दी। सुपर्णी घवराई। मोहन खड़ा हो गया।

तकवाहा वाग आ सौदा देकर मोहन को जमींदार की ही दृष्टि से घूरता रहा। मतलब समम कर मोहन घीरे-धीरे वाग से बाहर निकला और घर की ओर चला।

तकवाहा धार्मिक था। जैसा देखा था, पं० रामखेला-वनजी से व्याख्यासमेत कहा। साथ ही इतना उपदेश भी दिया कि मालिक! पानी की भरी खाल है, कब क्या हो जाय! बिटिया रानी का जल्द ब्याह कर देना चाहिए।

पं॰ रामखेलावनजी भी धार्मिक थे। धर्म की सूक्ष्मतम दृष्टि से देखने लगे तो मालूम पड़ा कि सुपर्णा के गर्भ है, नौ-दस महीने में लड़का होगा। फिर ? इस महीने लगन है—ब्याह हो जाना चाहिए।

जल्दी में बनारस चले।

(3)

पं० गजानन्द शास्त्री वनारस के वैद्य हैं। बैदकी साधा-रण चलती है, वड़े दाँव-पेंच करते हैं तब। पर आशा बहुत बढ़ी-चढ़ी है। सदा बड़े-बड़े आदिमियों की तारीफ करते हैं और ऐसे स्वर से, जैसे उन्हीं में से एक हों। बैदकी चले इस अभिप्राय से शाम को रामायण पढ़ते-पढ़वाते हैं तुलसी-कृत; अर्थ स्वयं कहते हैं। गोस्वामीजी के साहित्य का उनसे बड़ा जानकार—विशेषकर रामायण का, भारत-वर्ष में नहीं, यह अद्धापूर्वक मानते हैं। सुननेवाले ज्यादातर विद्यार्थी हैं, जो भरसक गुरु के यहाँ भोजन करके विद्या-ध्ययन करने काशी आते हैं। कुछ साधारण जन हैं, जिन्हें असमय पर मुक्त दवा की जरूरत पड़ती हैं। दो-चार ऐसे भी आदमी, तो काम तो साधारण करते हैं, पर असाधारण आदमियों में गप लड़ाने के आदी हैं। मज़े की महक्तिल लगती है। कुछ महीने हुए, शास्त्री जी की तीसरी पत्नी का असिबिकित्सा के कारण देहानत हो गया है। बड़े आदमी की तलाश में मिलने वाले अपने मित्रों से शास्त्री की विना पक्षी वाली अड़चनों का बयान करते हैं, और उतनी बड़ी गृहस्थी आठावाठा जाती है—इसके लिए विलाप। सुपात्र सरयूपारीण ब्राह्मण हैं; मामखोर सुकुल।

पं० राभखेलावन जी वनारस में एक ऐसे मित्र के यहाँ आकर ठहरे, जो वैद्य जी के पूर्वोक्त प्रकार के मित्र हैं। रामखेलावन जी लड़की के ज्याह के लिए आये हैं, सुन कर मित्र ने उन्हें ऊपर ही लिया, और शास्त्री जी की तारीफ करते हुए कहा, ऐसा सुपात्र बनारस शहर में न मिलेगा। शास्त्री जी की तीसरी पत्नी अभी गुजरी है; फिर भी उम्र आभी अधिक नहीं—जवान हैं। शास्त्री, वैद्य, सुपात्र और उम्र मी अधिक नहीं—सुन कर पं० रामखेलावन जी ने मन-ही-मन बाबा विश्वनाथ को दएडवत् की और वावा विश्वनाथ ने हिन्दू-धर्म के लिए क्या-क्या किया है, इसका उन्हें स्मरण दिलाया—वह भक्तवस्मल आशुतोष हैं, यह यहीं से विदित हो रहा है—मर्यादा की रन्ना के लिये अपनी पुरी में पहले से वर लिये बैठे हैं—आने के साथ मिला दिया। अब यह बंधान न उखड़े, इसकी वाबा विश्वनाथ को याद दिलाई।

पं० रामखेलावनजी के मित्र पं० गजानन्द शास्त्री के यहाँ उन्हें लेकर चले। जमींदार पर एक धाक जमाने की सोची, कहा—" लेकिन बड़े आदमी हैं; कुछ लेन-देनवाली पहले से कह दीजिए, आखिर उनकी वरावरी के लिए कहना ही पड़ेगा कि जसीन्दार हैं। ''

" जैसा ऋाप कहें।"

"कुल मिलाकर तीन हजार तो दीजिए, नहीं तो अच्छान लगेगा।"

" इतना तो बहुत है।"

ढाई हजार ? इतने से कम में न होगा। यह दहेज की वात नहीं, बनाव की बात है "

" श्रच्छा, इतना कर दिया जायगा । लेकिन विवाह इसी लगन में हो जाना चाहिए।"

मित्र चौंका। सन्देह मिटाने के लिए कहा "भई, इस साल तो नहीं हो सकता।"

पं॰ रामखेलावनजी घवरा कर बोले—" आप जानते ही हैं ग्यारह साल के बाद लड़की जितना ही पिता के यहाँ रहती है, पिता पर पाप चढ़ता है। पन्द्रह साल की है। सुन्दर जोड़ी है। लड़की अपने घर जाय, चिन्ता कटे। जमाना दूसरा है।"

मित्र को आशा वँधी। सहातुभूतिपूर्वक बोले—" बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, अगले साल हो तो बुरा ता नहीं?" पं० रामखेलावनजी चलते हुए रुककर बाले—" अब इतना सहारा दिया है, तो खेवा पार ही कर दीजिए। बड़े

श्रादमी ठहरे, कोई हमसे भी श्रच्छा तब तक श्रा जायगा।"

मित्र को मजबूती हुई। बोले — " उनकी स्त्री का देहानत हुआ है, अभी खाल भी पूरा नहीं हुआ। बरखी से पहले को मंजूर न करेंगे। लिकन एक उपाय है, अगर आप करें।"

" आप जो भी कहें, हम करने को तैयार हैं, भला हमें ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा ?"

" बात यह कि कुल सराधें एक ही महीने में करवानी पड़ेंगी, और फिर ब्रह्म-भोज भी तो है, और बड़ा। कम-से-कम तोन हजार खर्च होंगे। फिर तत्काल विवाह। आप हजार रुपये भी दीजिए। पर उन्हें नहीं। अरे रे!— इसे वह अपमान समर्भेंगे। हम दें। इससे आपकी इज्ज़त बढ़ेगी, और आखिर हमें बढ़ कर उनसे कहना भी तो है कि बराबर की जगह है? हजार जब उनके हाथ पर रक्खेंगे कि आपके समुरजी ने बरखी के खर्च के लिए दिये हैं, तब यह दस हजार के इतना होगा, यहीं तो बात थी। वह भो समर्भेंगे।"

पं रामखेलावनजी दिल से कसमसाये, पर चारा न था। उतरे गले से कहा—" अच्छी बात है।" मित्र ने कहा—" तो रुपये कब तक भेजिएगा? अच्छा, अभी चिलए: देख तो लीजिए, लेकिन विवाह की बातचीत न कीजिएगा, नहीं तो निकाल ही देंगे। समिकए—पजी मरी हैं।"

रामखेलावन दबे । धीरे-धीरे चलते गये। "लड़की कुछ पढ़ी भी है ?—पढ़ती तो थी—तीन साल हुए, जब मैं गया था, गवाही थी—मौका देखने के लिए ? " मित्र ने पूछा।

''लड़की तो सरस्वती है। आपने देखा ही है। संस्कृत पढ़ी है।"

"ठीक है। देखिए, बाबा विश्वनाथ हैं।" मित्र की तरह पर उतरे गले से कहा।

रामखेलावनजी डरे कि विगाड़ न दे। दिल से जानते थे, बदमाश है, उनकी तरक से मूठ गवाही दे चुका है रुपये लेकर; लेकिन लाचार थे; कहा—" हम तो आपमें बाबा विश्वनाथ को ही देखते हैं। यह काम आपका वनाया बनेगा।"

मित्र हँसा। बोला—" कह तो चुके। गाढ़े में काम न दे, वह मित्र नहीं—दुश्मन है।" सामने देख कर — " वह शास्त्रीजी का ही मकान है, सामने।" था वह किराये का मकान। अच्छी तरह देख कर कहा—" हैं नहीं बैठक में; शायद पूजा में हैं।"

दोनों बैठक में गये। मित्र ने पं० रामलेलावनजी को आश्वासन देकर कहा—आप बैठिए। मैं बुलाये लाता हूँ। पं० रामखेलावनजी एक क़र्सी पर बैठे। मित्रवर

श्रीमती गजानन्द शास्त्रिणी

श्रावाज देते हुए जीने पर चढ़े।

जिस तरह मित्र ने यहाँ रोव गाँठा था, उसी तरह शास्त्री जी पर गाँठना चाहा। वह देख चुका था, शास्त्री खिजाब लगाते हैं, ऋथ-विवाह के सिवा दूसरा नहीं। शास्त्रीजी बढ़-बढ़ कर बातें करते हैं, यह मौका बढ़ कर बातें करने का है। उसका मंत्र है, काम निकल जाने पर बेटा बाप का नहीं होता। उसे काम निकालना है।

शास्त्री जी ऊपर एकान्त में दवा कूट रहे थे। आवाज पहचानकर बुलाया। मित्र ने पहुँचने के साथ देखा— खिजाब ताजा है। प्रसन्न होकर बोला—" मेरी मानिए, तो वह ब्याह कराऊँ, जैसा कभी किया न हो, और बहू अप्सरा, संस्कृत पढ़ी, रूपया भी दिलाऊँ।"

शास्त्रों जी पुलिकत हो उठे। कहा—" आप हमें दूसरा सममते हैं?—इतनी मित्रता—रोज की उठक-बैठक, आप मित्र ही नहीं—हमारे सर्वस्व हैं। आपकी वात न मानेंगे तो क्या रास्ता-चलते की मानेंगे?—आप भी!"

" आपने अभी स्नान नहीं किया शायद ? नहा कर चन्दन लगा कर, अच्छे अपड़े पहन कर नीचे आइए। विवाह करनेवाले जमींदार साहव हैं। वहीं परिचय करा-ऊँगा। लेकिन अपनी तरफ से कुछ कहिएगा मत। नहीं तो, वड़ा आदमी है, भड़क जायगा। घर की शेखी में मत भूलिएगा। आप जैसे उसके नौकर हैं। हाँ, जन्म-पत्र

अपना हर्गिज न दीजिएगा । उम्र का पता चला तो न करेगा। मैं सब ठीक कर दूँगा । चुपचाप बैठे रहिएगा। नौकर कहाँ है ? "

" बाजार गया है।"

" आने पर मिठाई मँगवाइयेगा। हालाँ कि खायगा नहीं। मिठाई से इनकार करने पर नमस्कार करके सीधे ऊपर का रास्ता नापिएगा। मैं भी यह कह दूँगा, शास्त्रीजी ने आधे घएटे का समय दिया है।"

शास्त्री गजानन्दजी गद्गद हो गये। ऐसा सच्चा आदमी यह पहला मिला है, उनका दिल कहने लगा। मिल नीचे उतरा और भित्र से गम्भीर होकर बोला— "पूजा में हैं; मैं तो पहले ही समक्त गया था। दस मिनट के वाद आँख खोली, जब मैंने घंटो टिनटिनाई। जब से स्त्री का देहान्त हुआ है, पूजा में ही तो रहते हैं। सिर हिलाकर कहा—चलो। देखिए, बाबा विश्वनाथ ही हैं—हे प्रभो। शरणागत-शरण ! तुम्हीं हो—बाबा विश्वनाथ !" कहते हुए मित्र ने पलकें मूँद लीं।

इसी समय पैरों की आहट माछम दी। देखा, नौकर आ रहा था। डाँट कर कहा—" पंखा मल। शास्त्रीजी अभी आते हैं।"

नौकर पंखा फलने लगा। वैद्य का बैठका था ही। पं० रामखेलावनजी प्रभाव में आ गये। आधे घरटे बाद जीने में खड़ाऊँ की खटक सुन पड़ी। मित्र उठ कर हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, उँगली के इशारे पं० रामखेलावन जी को खड़े हो जाने के लिए कह कर। मित्र की देखा-देखी पंडित जी ने भी भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ लिये। नौकर अचंभे से देख रहा था। ऐसा पहले नहीं देखा था।

शास्त्रीजी के ज्ञाने पर सित्र ने घुटने तक मुक्कर प्रणास किया। पं रामखेलावनजी ने भी मित्र का ज्ञनुसरण किया। "बैठिए, गदाधरजी," कोमल सभ्य कंठ से कह कर गजानन्द्जी ज्ञपनी कुर्सी पर बैठ गये। वैद्यजी की विद्या गद्दीदार कुर्सी बीच में थी। पं रासखेलावनजी ज्ञारचर्य और हर्ष से देख रहे थे। ज्ञारचर्य इसलिए कि शास्त्रीजी बड़े ज्ञादमी तो हैं ही, उम्र भी ज्ञधिक नहीं, २५ से ३० की कहने की हिम्मत नहीं पड़ती।

शास्त्रीजी ने नौकर को पान श्रौर सिठाई ले श्राने के लिए भेजा श्रौर स्वाधाविक बनावटी विनम्रता के साथ मित्रवर गदाधर से श्रागन्तुक श्रपरिचित महाशय का परिचय पृछने लगे। पं० गदाधरजी बड़े उदात्त कंठ से पं० रामखेलावनजी की प्रशंसा कर चले, पर किस श्रभिप्राय से वह गये थे, यह न कहा। कहा—" महाराज! श्राप एक श्रत्यन्त श्रावश्यक गृहधर्म से मुक्त होना चाहते हैं।"

पलकें मूँदते हुए, भावावेश में, शास्त्रीजी ने कहा— "काशी तो मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है।" "हाँ, महाराज!" मित्र ने और आविष्ट होते हुए कहा—"वह तो सबसे बड़ी मुक्ति है, पर यह साधारण मुक्ति ही है, आप जैसे वावा विश्वनाथ के परमसिद्ध भक्त स्वीकारमात्र से इस भव-बंधन से मुक्ति दे सकते हैं।" कह कर हाथ जोड़ दिये। पं० रामखेलावनजी ने भी साथ दिया।

हाँ, नहीं, कुछ न कह कर एकान्त धार्मिक दृष्टि को परम सिद्ध पं० गजानन्दजी शास्त्री पलकों के अन्दर करके कैठे रहे।

इसी समय नौकर पान और मठाई ले आया। शास्त्रीजी ने खटक से आँखें खोल कर देखा, नौकर को शुद्ध जल ले आने के लिए कह कर बड़ी नम्नता से पं० रामखेलावन जी को जलपान करने के लिए पूछा। पं० रामखेलावनजी दोनों हाथ उठा कर जीभ काट कर सिर हिलाते हुए बोले— "नहीं नहीं, महाराज, यह तो अधर्म है। चाहिए तो हमें कि हम आपकी सेवा करें, वितक आपके सेवा-सम्बन्ध में सदा के लिए—"

" अहाहा ! क्या कही !—क्या कही !" कह कर, पूरा दोना उठा कर एक रसगुझा मुँह में छोड़ते हुए मित्र ने कहा —" बाबा विश्वनाथजी के वर से काशी का एक-एक बालक अन्तर्यामी होता है, फिर उनकी सभा के पारिषद शास्त्रीजी तो—"

शास्त्रीजी अभिन्न स्नेह की दृष्टि से त्रिय मित्र को देखते

रहे। मित्र ने, स्वल्पकाल में रामभवन का प्रसिद्ध मिष्टान्न उद्रस्थ कर जलपान के पश्चात् मगही बीड़ों की एक नत्थी सुख्वव्यादान कर यथा-स्थान रक्खी। शास्त्रीजी विनयपूर्वक नमस्कार कर जीना तै करने का चले। उनके पीठ फेरने पर मित्र ने रामखेलावनजी को पंजा दिखा कर हिलाते हुए आश्वासन दिया। शास्त्रीजी के श्रदृश्य होने पर इशारे से पं० रामखेलावनजी को साथ लेकर वासस्थल की श्रोर प्रस्थान किया।

रामखेलावनजी के मौन पर शास्त्रोजी का पूरा-पूरा प्रभाव पड़ चुका था। कहा—" अब हमें इधर से जाने दीजिए; कल रुपये लेकर आयेंगे। लेकिन इसी महीने विवाह हो जाय।"

"इसी महीनं—इसी महीनं," गंभीर भाव से मित्र ने कहा—" जन्मपत्र लड़की का लेते आइएगा। हाँ, एक बात और है। बाक़ी डेढ़ हजार में बारह सौ का जेवर होना चाहिए, नया; आइएगा, हम खरीदवा देंगे,"—दस्लाली की सोचते हुए—कहा—" आपको ठग लेगा। आप इतना तो समक गये होंगे कि इतने के बिना बनता नहीं, तीन सौ रूपये रह जायँगे। खिलाने पिलाने और परजों को देने को बहुत है। बिल्क कुछ बच जायगा आपके पास। किजूल खर्च हो यह मैं नहीं चाहता। इसी लिए, ठोस-ठोस काम-बाला खर्च कहा। अच्छा, नमस्कार!"

## (8)

शास्त्रीजी का व्याह हो गया। सुपर्णा पित के साथ है। शास्त्रीजी व्याह करते-करते कोमल हो गयेथे। नवीना सुपर्णा को यथाभ्यास सब प्रकार प्रीत रखने लगे।

बारा से लौटने पर सुपर्णा के हृदय में मोहन के लिए क्रोध पैदा हुआ। घर वालों ने सख्त निगरानी रखने के अलावा, डर के मारे उससे कुछ नहीं कहा। उसने भी विरोध किये विना विवाह के बहाव में अपने को बहा दिया। मन में यह प्रतिहिंसा लिये हुए कि मोहन इस बहते में मिलेगा और उसे हो सकेगा तो उचित शिचा देगी। शास्त्री जी को एकान्त भक्त देख कर मन में मुस्कराई।

सुपर्णा का जीवन शास्त्रीजी के लिए भी जीवन सिद्ध हुआ। शास्त्रीजी अपना कारोबार बढ़ाने लगे। सुपर्णा को बैदक की अनुवादित हिन्दी-पुस्तकें देने लगे, नाड़ी-विचार चर्चा आदि करने लगे। उस आग में तृण की तरह जल-जल कर जो प्रकाश देखने लगे, वह मर्त्य में उन्हें दुर्लभ मालूम दिया। एक दिन श्रीमती गजानन्द शास्त्रिणी के नाम से स्त्रियों के लिए बिना फीस बाला रोग-परी च्रणालय खोल दिया—इस विचार से कि द्वा के दाम मिलेंगे, फिर प्रसिद्धि होने पर फीस भी मिलेगी।

लेकिन ध्यान से सुपर्णा के पढ़ने का कारण कुछ और है। शास्त्रीजी अपनी मेज की सजावट तथा प्रतीज्ञा करते

रोगियों के समय काटने के विचार से 'तारा' के प्राहक थे। एक दिन सुपर्णा 'तारा' के पन्ने उलटने लगी। मोहन की एक रचना छपी थी। यह उसकी पहली प्रकाशित कविता थी। विषय था व्यर्थ प्रण्य। बात बहुत कुछ मिलती थी। लेकिन कुछ निन्दा थी—जिस प्रेम से कवि स्वर्ग से गिरा जाता है— उसकी। काव्य की प्रेमिका का उसमें बही प्रेम दर्शीया गया था। सुपर्णा चौंको। फिर संयत हुई और नियमित रूप से 'तारा' पढ़ने लगी।

एक साल बीत गया। अब सुपर्णा हिन्दी में मजे में लिख लेती है। मोहन से उसका हाड़-हाड़ जल रहा था। एक दिन उसने पातिक्रत्य पर एक लेख लिखा। आजकल के छायाबाद के सम्बन्ध में भी पढ़ चुकी थी और बहुत कुछ अपने पित से सुन चुकी थी। काशो हिन्दी के सभी वादों की भूमि है। प्रसाद काशी के हो हैं। उनके युवक पाठक शिष्य अनेक शास्त्रियों को बना चुके हैं। पं० गजानन्द शास्त्री गंगा नहाते समय कई बार तर्क कर चुके हैं, उत्तर भी भिन्न मुनि के भिन्नमत की तरह अनेक भिल चुके हैं। एक दिन शास्त्रीजों के पूछने पर एक ने कहा—" छायाबाद का अर्थ है शिष्टताबाद; छायाबादी का अर्थ है सुन्दर साफ बस्त्र और शिष्ट भाषा धारण करनेवाला; जो छायाबादी है, वह सुवेश और मधुरभाषी है; जो छायाबादी नहीं है वह काशी के शास्त्रियों की तरह अगोछा पहनने-

वाला है या नंगा है। " दूसरे दिन दो थे। नहा रहे थे। शास्त्रीजी भी नहा रहे थे। " छायावाद क्या है ? "— शास्त्रीजी ने पूछा। उन्होंने शास्त्रीजी को गंगा में गहरे ले जाकर डुवाना ग्रुक किया, जब कई कुल्ले पानी पी गये, तब छोडा ; शिथिल होकर शास्त्रीजी किनारे आये, तब लड़कों ने कहा—"यही है छायाबाद!" फलतः शास्त्रीजी छायाबाद श्रौर छायावादी से मौलिक घृणाकरने लगे थे, श्रौर जिज्ञास षोडशी प्रिया को समभाते रहे कि छायाबाद वह है, जिसमें कला के साथ व्यभिचार किया जाता है तरह-तरह से। आइडिया के रूप में, द्रपर्छा-जैसी त्रोजस्विनी लेखिका के लिए इतना बहुत था। आदि से अन्त तक उसके लेख में प्राचीन पतित्रतधर्म और नवीन छायावादी व्यभिचार प्रचा-रक के कएठ से बोल रहा था। शास्त्रीजी ने कई बार पढा श्रौर पत्नी को सती समभ कर मन ही मन प्रसन्न हुए। वह लेख सम्पादकजी के पास भेजा गया। सम्पादकजी लेखिका-मात्र को प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हिन्दी की मरुभूमि सरस होकर आबाद हो, इसलिए लेख या कविता के साथ चित्र भी छापते हैं। शास्त्रिणीजी को लिखा। प्रसिद्धि के विचार से शास्त्रीजी ने एक अच्छा-सा चित्र उतरवाकर भेज दिया । शास्त्रिणी जी का दिल बढ गया, साथ उपदेश देनेवाली प्रवृत्ति भी।

इसी समय देश में आन्दोलन शुरू हुआ। पिकेटिङ्ग के

के लिए देवियों की आवश्यकता हुई—पुरुषों का साथ देने के लिए भी । शास्त्रिणीजी की मारफत शास्त्रीजी का व्यव-साय अब तक भी न चमका था। शास्त्रीजी ने पिकेटिङ्ग में जाने की आज्ञा दे दी। इसी समय महात्माजी बनारस होते हुए कहीं जा रहे थे, कुछ घन्टों के लिए उतरे । शास्त्री-जी की सलाह से, एक जेवर बेच कर, शास्त्रिगीजी ने दो सौ रूपये की थैली उन्हें भेंट की । तन, मन और धन से देश के लिए हुई इस सेवा का साधारण जनता पर असा-धारण प्रभाव पड़ा। सब धन्य-धन्य कहने लगे। शास्त्रिणी जी पूरी तत्परता से पिकेटिंग करती रहीं। एक दिन पुलिस ने दूसरी स्त्रियों के साथ उन्हें भी लेकर एकान्त में, कुछ मील शहर से दूर, सन्ध्या समय, छोड़ दिया। वहाँ से उनका मायका नजदीक था। रास्ता जाना हुआ। लड़कपन में वहाँ तक वह खेलने जाती थीं। पैदल मायके चली गई। दूसरी देवियों से नहीं कहा, इसलिए कि ले जाना होगा और सबके लिए वहाँ सुविधा न होगी। प्रात:-काल देवियों की गिनती में यह एक घटीं, सम्बादपत्रों ने हल्ला मचाया। ये तीन दिन वाद विश्राम लेकर मायके से लौटों, और शोकसन्दम पतिदेव को और उच्छङखल रूप से बड़बड़ाते हुए सम्वादपत्रों को शान्त किया-प्रति-वाद लिखा कि सम्पादकों को इस प्रकार ऋघीर नहीं होना चाहिए।

आन्दोलन के बाद इनकी प्रैकृटिस चमक गई। वड़ी देवियाँ त्राने लगीं। बुलावा भी होने लगा। चिकित्सा के साथ लेख लिखना भी जारी रहा। यह विलक्कल समय के साथ थीं। एक बार लिखा-दिश को छायाबाद से जितना नुकसान पहुँचा है, उतना ग़लामी से नहीं।" इनके विचारों का आदर नीम-राजनीतिज्ञों में क्रमशः जोर पक-ड्ता गया। श्रेमेसिव राइटर्स ने भी बधाइयाँ दीं श्रौर इन की हिन्दों को आदर्श मान कर अपनी सभा में सम्मिलित होने के लिए पूछा । अस्तु, शास्त्रियोजी दिन पर दिन उन्नति करती गईं। इस समय नया चुनाव शुरू हुन्ना। राष्ट्रपति ने कांग्रेस को वोट देने के लिए आवाज उठाई। हर जिले से कांत्रेस उम्मीद्वार खड़े हुए । देवियाँ भी । वे मर्दों के बराबर हैं। शास्त्रिणीजो भी जौनपुर से खड़ी होकर सफल हुई। अब उनके सम्मान की सोमा न रही। एम्० एल० ए० हैं। " कौशल " में उनके निवन्ध प्रकाशित होते थे। लखनऊ आने पर, कौशल के प्रधान सम्पादक एक दिन उनसे मिले और "कौशल" कार्यालय पथा-रने के लिए प्रार्थना की। शास्त्रिगी जी ने गर्वित स्वीका-रोक्ति दी।

"कौशल "-कार्यालय सजाया गया । शास्त्रिणीजी पथारीं। मोहन एम्० ए० होकर यहाँ सहकारी है, लेकिन लिखने में हिन्दी में अकेला। शास्त्रिणीजी ने देखा। मोहन ने उठ कर नमस्कार किया। "आप यहाँ" शास्त्रिणी जी ने प्रश्न किया। " जी हाँ," मोहन ने नम्रता से उत्तर दिया—" यहाँ सहायक हूँ।" शास्त्रिणीजी उद्धत भाव से हँसीं। उपदेश के स्वर में बोलीं—" आप ग़लत रास्ते पर थे!"

## कला की रूपरेखा

(सत्य घटना)

प्रयाग में था, ख्रुकरगंज में, पं० वाचस्पति पाठक के यहाँ। 'लीडर-प्रेस' में 'निरुपमा' बेचने गया था। जाड़े के दिन। १९३६ का प्रारम्भ। चाय पीने की लत है। चाय के साथ हिन्दू मिठाई, फल, टोस्ट वग़ैरह खाते हैं, मैं खंडे खाता हूँ—बायल्ड, हाफ-बायल्ड या पोच, समय रहा तो ख्रामलेट; खंडे बत्तख के नहीं, मुर्गी के। पाठक की मा मुर्गी का पर देख लें तो मकान छोड़ दें, लिहाजा सुबह उठ कर स्टेशन जाता था, एक मुसलसान की दूकान में, पाठक देखते थे, मैं खाता-पीता था।

जाते-आते रास्ते में वातचीत होती थी, तरह-तरह की। पाठक मुक्त से ग्यारह-वारह साल छोटे हैं। इस समय, अद्वाईस और चालीस की पटरी वैठ सकती है, उस समय. जब पाठक पाँच के और मैं सन्नह का था, अवश्य कोई साम्य न रहा होगा। आज इँगलैंड की निनाह में भारत जितना समकदार और शक्तिशालों है, मेरी निगाह में पाठक उतने भी न रहे होंगे; मैं 'जुही की कली ' का किव था और पाठक पहली किताब के पाठक। लेकिन पहलेपहल जब मेरी पाठक से मुलाकात हुई, काशी में,—में तीस का और पाठक अद्वारह के, वह मेरे घनिष्ठ, किव-प्रिय मित्र होंकर मिले। मेरी विशेषता मेरे काशी जाने से पहले पहुँच

चुकी थी, इसिलए अपने एक मित्र के यहाँ, जिन्होंने एक वेश्या को पत्नी-रूप से रख कर सामाजिक श्रेय प्राप्त किया है—वह भगवदभक्त हैं, मुक्ते मञ्जली पक्तवाकर खिलाई।

एक रोज, जब ख़्करगंज से हम लोग स्टेशन की तरफ चले, उन्होंने मुभ से पूछा—"कला क्या है ?"

मैंने कहा — "कुछ नहीं।"

पाठक उड़ी निगाह से मुझे देखने लगे। मार्द्धम नहीं, क्या सोचा। मुमिकन, जैसा सब सोचते हैं, उन्होंने भी सोचा हो।

मैंने फिर कहा—"जो अनन्त है, वह गिनी नहीं जा सकता। इसलिये 'कुछ नहीं' कहा। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। कला उसी तरह की सृष्टि है, जैसे आप सामने देखते हैं, बिल्क यही सृष्टि लिखने की कला की जमीन है। अनादिकाल से अब तक सृष्टि को गिनने की कोशिश जारो है, पर अभी तक यह गिनी नहीं जा सकी, अधिकांश में बाक़ी है। यह एक-एक सृष्टि एक-एक कला है। फलतः कला क्या है, यह बतलाना कठिन है। अद्वैत-वाद में, सृष्टि के गिनने की असमर्थता के कारण, सृष्टि का अस्तित्व ही उड़ा दिया गया है। इसलिए कहा, कला कुछ नहीं है। कला के दो-चार, दो-चार सौ, दो-चार हजार, दो-चार लाख, दो-चार करोड़ रूप ही बतलाये जा सकते हैं। पर इससे कला पूरी-पूरी न बतलाई गई। पर एक बोध है,

उसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है, जैसे ब्रह्म के श्रलग-श्रलग रूपों की बात नहीं कही गई, केवल 'सिश्चदानन्द' कह दिया गया है। इसी को साहित्यिकों ने 'सत्य, शिव श्रीर सुन्दर' कह कर श्रपनाया है। बोध वह है, जैसी कला हो, उसके विकास-क्रम का वैसा ज्ञान। इसके लिए प्राचीन श्रीर नवीन परम्परा भी सहायक है श्रीर स्वजातीय श्रीर विजातीय ज्ञान के साथ मौलिक श्रनुभूति श्रीर प्रतिभा भी।"

फर हिन्दी के भिन्न-भिन्न अङ्गों की बात-चीत होती रही। हिन्दी-भाषियों का मिस्तिष्क दुर्बल है, रू दिमस्त होने के कारण। वहाँ नवीन विचारधारा जल्द नहीं प्रवेश पाती, यद्यपि भारतीय समस्त साहित्य का इतिहास समस्त प्रकार की मौलिकता लिये हुए है। हिन्दी का समाज-संस्कार अनु-रूप न होने के कारण उपन्यास उच्चता तक नहीं पहुँच रहे—बहुत जगह भविष्य-समाज की कल्पना कर लिखा जाता है। काव्य, कहानी, प्रवन्ध, नाटक, इन सबका लेखक जो मनुष्य है, वह अनेक रूपों में अभी विकसित नहीं हुआ। बड़ी कमजोरियाँ हैं। फलतः साहित्य अभी साहित्य नहीं हो सका। मैं कहता गया, ये सब नाई हैं अपनी बारात में ठाकुर बने हुए। कुछ नाम भी गिनाये, कलकत्ते से लाहौर तक। तब तक स्टेशन आ गया। मेरा मुसलमान दूकानदार आदर की दृष्ट से मुझे देख कर अंडे फोड़ने

चला। ऋंडे उवाले हुए रक्खे थे; मैं बैठ गया, पाठक वहीं दो-चार क़रम इधर-उधर टहलते रहे। कुछ ऋौर भी चाय-पीनेवाले मुसलमान सज्जन थे।

एक दुबले-पतले प्रायः पचास साल के मुसलमान सजन गौर से मुक्ते देखते रहे। उनकी आँखों के आश्चर्य का मैं चुपचाप आनन्द लेता रहा। अन्त तक उनसे न रहा गया, पूछा—

''जनाब पंजाबी हैं ?''

मैंन सोचा, जितनी कम मिहनत हो, अच्छा है; कहा—"जी"

उन्होंने पूछा—"करोवार करते हैं ?"

मैंने कहा—''जी"

उन्होंने पूछा—"यहीं ?"

मैंने कहा—"नहीं, लखनऊ में।" मैं अंडेवाला प्लेट उठा कर काँटे सं खाने लगा। प्रश्नकर्ता को अभी पूरी-पूरी दिलजमई न हुई थी।

पूछा—''काहे का कारोबार करते हैं ?"

ं मैंने बिना विचार किये कह दिया—''रेशम का।"

ज्यों मुसलमान सज्जन का आश्चर्य बढ़ा त्यों ही मैंने भी सोचा, "यार, पंजाब में रेशम की पैदावार कहाँ होती है, कारखाने कहाँ हैं, यह तो नहीं माछूम; उधर से पश्मीने आते हैं, जानता हूँ; पेशावर, काश्मीर वग्नैरह के पश्मीने मशहूर हैं। " बदल कर बोला — " लेकिन मैं स्वीक्षरलैंड से रेशम मँगाता हूँ। " कह कर मैं गम्भीर भाव से श्रंडे खाने लगा। सोचा —

"स्वीजरलैंड एक सुन्दर देश है, वहाँ रेशम जरूर बनता होगा, श्रौर न भी बनता हो तो क्या ?— मियाँ खत-ब-खाल से माळूम देते हैं, उन्होंने स्वीजरलैंड का नाम पहले-पहल सुना है।"

"जनाव का इस्मशरीफ ?"

एक बार इस 'इस्मशरीफ 'शब्द से बड़ा धोखा खाया था; सोचा था, वह 'दौलतखाने' का पर्यायवाची है, लेकिन जैसा धोखा मैंने खाया, जबाव सुन कर वैसा ही पूछनेवाले ने। मेरे विशुद्ध संस्कृत में दिये स्थान-परिचय को उन्होंने नाम-परिचय सममा। तब मैं मेदिनीपुर में रहता था। जानता था, 'पुर' कहूँगा तो मेरी तरह ये संशय में न रहेंगे। कहा—'मेदिनीदल 'उन्होंने 'जुमारमल 'की तरह का एक नाम यह भी होगा, सोच लिया।

इस बार जल्दी-जल्दी मुसलमानी नाम याद करने लगा तो एक भी नाम न आया। पेट में, 'महम्मद-महम्मद' हो रहा था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी; विक्किम-चन्द्र की याद आई, उन्होंने अपने एक हिन्दू-पात्र से 'महम्मद' के नाम एक प्रेम-पित्रका शाही कैम्प में भिजवाई है, इस निश्चय से कि इस नाम का कोई सैनिक अवश्य होगा। वहाँ कई महम्मद निकले, एक दूसरे से लड़ने लगे। नाम वताने में जरा भी देर राङ्का पैदा करती है। मुफे नाम तो न याद आया, पर समफ ने साथ न छोड़ा।—मुँह का अंडा निगला जा चुका था, पर मैं मुसलमान सज्जन की ओर मुँह किये विराट् रूप से मुँह चलाये जा रहा था, सिर हिलाता हुआ उन्हें आश्वसन दे रहा था कि जरा देर उहर जाइए। फिर भी नाम न आया। अन्त में बड़ी मुश्किल से एक शब्द याद आया। पर वैसा नाम मैंने स्वयम् कभी नहीं सुना। उथर मियाँ का धैर्य छुट रहा था—मेरी पागुर बन्द नहीं हो रही थी।

मैंने कहा — "जनाव, मुझे वक्कहुसेन कहते हैं।" • मियाँ उसे श्रौर मुलायम करके बोले..." उक्ककहुसेन ?"

मैंने कहा - " जी "

भियाँ बढ़े। मैंने चाय पीना शुरू किया। पाठक पीछे थे। शायद सामने से ज्यादा हुँसी आती थी।

जब चाय पीकर दाम देकर चला, तब, रास्ते में, पाठक ने मुक्त से कहा — " आपने ' वकूक ' शब्द का एक अचर छोड़ क्यों दिया ? "

मैंने बैसवाड़ी में कहा—'' तुम थे, इसलिए। ''

श्रभी हम लोगों ने स्टेशन का श्रहाता पार नहीं किया था। श्रहाते में मद्रासियों का एक दल बैठा हुश्रा देख पड़ा। मैंने सोचा, शायद ये लोग कुम्भ नहाने श्राये थे। इतने ही में कि उनमें से एक आदमी, उम्र पैतालीस के लग-भग, भौरे का रंग, खासा मोटा-तगड़ा, एक छँगोटो से किसी तरह लाज बचाये हुए, उतने जाड़े में नंगा बदन, दौड़ा हुआ मेरे पास आया और एक साँस में इतना कह गया कि मैं कुछ भी न समभा। मैंने फिर पूछा। दूटी-फूटी हिन्दी में पूरे उच्छवास से वह फिर कहने लगा। इस बार मतलुब मेरी समभ में आया। वह यात्री है, मद्रास का रहने वाला. क्रम्भ नहाने त्राया था, यहाँ चोर उसके कपड़े-लत्ते, माल श्रसबाब उठा ले गये, गठरियों में ही रूपये पैसे थे, श्रब वह ( अपने आदिमयों के साथ ) हर तरह लाचार है, दिन तो किसी तरह ध्रुप खाकर भीख माँग कर पार कर देता है, पर रात काटी नहीं कटती । जाड़ा लगता है । वह एक दृष्टि से मेरा मोटा खद्दर का चाद्रा देख रहा था। मैं विचार न कर सका, उतार कर दे दिया। वह मारे आनन्द के दौड़ा हुआ अपने साथियों के पास गया और इस महादान की तारीक करने लगा मेरी तरक उँगली उठा कर बतलाता हआ।

पाठक संसार के चक्रान्त की बातें सोच रहे थे—देश दुर्दशाप्रस्त है, इसलिए कितने चक्कर रोज देशवासियों को खाने पड़ते हैं—कितने लोग उन्हें छलते रहते हैं—कितने प्रकार प्रचलित हैं। मुक्तसे बोले—" श्रास्तिर श्रापने अपना बतलाया नाम यहाँ सार्थक कर दिया न ?—यह अभी

दोपहर को, गुदड़ीबाजार में, चार आने में, यह चादरा बेचेगा।"

मैंने कहा—" घोखा भी हो सकता है और इसकी बात भी सच हो सकती है। यह मदरास से यह सोच कर तो चला नहीं होगा कि गुदड़ीबाजार में कपड़ा बेचेगा।"

पाठक अप्रसन्न होकर बोले—" मैं आपके देने का विरोध नहीं करता, लेकिन—"

मेरे पास कपड़े कम रहते हैं, कम थे, लेकिन के बाद वह इसी भाव की पूर्ति करना चाहते थे, पर रुक गये।

हम लोग खूकरगंज आये। धीरे-धीरे दो महीने बीते। लखनऊ कांग्रेस के समय सत्ताइस मार्च को वह मेरे साथ लखनऊ आये और मेरे मकान में ठहरे। धीरे-धीरे कांग्रेस का समय आया। उनके दो मित्र जो मेरे भी मित्र हैं, आकर ठहरे। जहाँ तक विना टिकट के देखा जा सकता था, मैंने घूम-फिर कर कई रोज देखा। दो-तीन रुपये प्रद्रिनी देखने और महात्माजी के व्याख्यान सुनने में खर्च किये। प्रदर्शिनों के कवि-सम्मेलन में नहीं जाता, यहाँ भी नहीं गया। जो इख हुआ, सम्बाद माळ्म कर लिया। सब्जेक्ट-कमेटी की बैठकें देखने की इच्छा थी, पर वह हस्य अप्सराओं के नृत्य देखने से भी महँगा था। पाठक बोले—" मेरा पास लेकर देख आइए।" मैंने कहा— "वहाँ बहुत-से लोग होंगे, जो सुमे पहचानते होंगे। फिर

प्रेस-रिपोर्टरों की जगह मुक्ते कोई अपने पास से भी कुछ देकर बैठने के लिए कहे तो मैं न बैठूँ।"

पाठक लड़ने लगे, बोले—" वह सबसे बढ़िया जगह होती है!"

मैंने कहा -- " होगी । मैं न जाऊँगा।"

कांग्रेस ग्रुक्त हुई। पहले दिन मैं न गया। श्रागे भी जाने का विचार न था। कारण, ग्रेस-रिपोर्टर की हैसियत से जाना मुक्ते पसन्द न था, श्रोर तीन दिन तक दाम खर्च कर जाने में श्राड्चन थी। प्रयाग से ढाई सौ रुपये ले श्राया था। प्रायः सब खर्च हो चुका था, कई महीने के वाक़ी मकान किराये श्रोर भोजन के खर्च में।

दूसरे दिन जब कांग्रेस की बैठक शुरू होने को हुई, मेरे मकान से लोग चलने को हुए तो मैं सोने का सुवीता करने लगा।

जो मारवाड़ी सज्जन आये हुए थे, उन्होंने कहा— "निरालाजी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप सोते बहुत है।"

मैंने कहा—" हाँ, यह तो है, पर जब जागता हूँ, तब पन्द्रह-पन्द्रह रात लगातार नहीं सोता।"

मारवाड़ी सज्जन हँसे। बोले—" चलिए।"

में बड़े संकट में पड़ा, कैसे कहूँ मेरे पास खर्च की कमी है। कहा - " कांग्रेस में बड़ी गरमी है। "

"हाँ, पर हवा अच्छी चलती है।" मारवाड़ी सज्जन बड़े मजेदार आदमी माद्धम दिये। मैं उनके उत्तर पर मुस-किरा रहा था, तब तक एक पच्चीस रुपये का टिकट निकाल कर उन्होंने कहा—"यह टिकट आपके लिए है।"

में चला। मैं श्रीर मारवाडी सज्जन एक ही जगह पर थे। वह जगह कुछ ऊँची थी। कुछ दर पर बड़े-बड़े नेता श्रौर नेत्रियाँ। देखा, एक एक छोटो मेज के पीछे प्रेस रिपो-र्टर बैठे थे। पं० दुलारेलाल भागेव, ठाकुर श्रीनाथसिंह श्रादि-श्रादि परिचित-श्रपरिचित । श्रीमती कमला चटो-पाध्याय को मैं ग़ौर से देख रहा था। उन्हें पहले ही पहल देखा था। कभी-कभी श्रीमती सरोजिनी नायडू से बातें करती थीं, उठ कर उनके पास जा कर। रह-रह कर उस समर्पण की याद श्रा रही थी, जो मिस्टर चट्टोपाध्याय ने श्रपने एक श्राँगरेजी-पद्य संग्रह का किया है, इस तरह का-To K, the first sunshine of my life ( मेरे जीवन की प्रथम सूर्य-किरण "क" को )। फिर इस राजनोतिक जीवन के घोर परिवर्तन पर सोच रहा था, जहाँ दोनों एक दूसरे के काव्य के विषय नहीं - जीवन के अन्तरंग नहीं, स्पर्छा के विषष्हो गये हैं।

शाम को बाहर निकला। एकाएक एक ऊँची आवाज आई। देखा, एक स्वयं सेवक दौड़ा आ रहा है, स्वयं सेवक की वर्दी पहने हुए। मुक्ते देख कर दोनों हाथ उठा कर फिर

उसने हर्षध्विन की । मुफ्ते ऐसा माछ्म देने लगा जैसे उसे स्वप्न में कभी देखा हो । मुफ्ते पहचानता हुआ न जान कर उसने आनन्द पूर्ण लड़खड़ाती हिन्दी में कहा—" मैं वही हूँ, जिसे आपने चादरा दिया था।"

मुक्ते कला का जीवित रूप जैसे मिला। प्रसन्न आँखों से देखता हुआ मैं तत्काल कुछ कह न सका। संयत होकर बोला—" आप कांग्रेस में आ गये, अच्छा हुआ।" उसने कहा—" फिर मैं वहाँ स्वयंसेवकों में भरती हो गया।"

प्रसन्न-चित्त वाहर निकल कर मन में मैंने कहा— "पाठक मिलें तो बताऊँ, कैसे गुदड़ी बाजार में इसने चादरा बेचा।"

कई दिन हो गये। कांग्रेस खत्म हो गई। पाठक वरौरह चले गये। मैं शाम को कैसर बाग्र में टहल रहा था कि वह मनुष्य मेरी श्रोर तेज क़दम श्राता देख पड़ा मैं खड़ा हो गया। मेरे पास श्राकर उसने कहा—'' श्रव गरमी बहुत पड़ने लगी है। देश जाना चाहता हूँ। रेल का किराया कहाँ मिलेगा ? पैदल जाना चाहता हूँ। "

मैंने बीच में बात काट कर कहा—" क्या कांग्रेस के लोग आपकी इतनी-सी मदद नहीं कर दे सकते ?"

उसने कहा—" नहीं, कांग्रेस का यह नियम नहीं है। मैं मिला था। मुक्ते यह उत्तर मिला है। ख़ैर, मैं भीख माँगता-खाता पैदल चला जाऊँगा। पर "—( अपने ) पैरों की श्रोर देख कर कहा—" गरमी बहुत पड़ती है, पैर जल जाते हैं, श्रगर एक जोड़ी चप्पल श्राप ले दें।"

मुम्त पर जैसे वज्रपात हुआ। मैं लजा से वहीं गड़ गया। मेरे पास तब केवल छः पैसे थे। इससे चप्पल नहीं लिये जा सकते। अपने चप्पल देखे, जीर्ग हो गये थे। लिजत हो कर कहा—" आप मुम्ते चमा करें, इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं।"

उसने वीर की तरह मुमें देखा। फिर बड़े भाई की तरह आशीर्वाद दिया और मुस्किराकर अमीनाबाद की ओर चला। मैं खड़ा-खड़ा उसे देखता रहा, जब तक वह हि से ओमल नहीं हो गया।

## क्या देखा

प्रेस की वराल में थाना है जहाँ शान्ति के ठेकेदार रहते हैं। हिन्द्रसासलयानों की एकता के दृश्य कोई आँखें खोल कर देखना चाहे तो जब चाहे. हमारे पच्छिम वाले भरोखे से भाँक कर देख ले। यह अनन्य प्रेम हम सुबह-शाम हमेशा देखा करते हैं। तारीफ तो यह कि वह प्रेम केवल मनुष्यों में नहीं, वहाँ के पशु-पित्तयों में भी है। हिन्दुस्रों के पालतू कुत्ते और मुसलमानों की मुर्रिायां भी प्रेम करती हैं। उनका द्वेषभाव विलकुल दूर हो गया है। वहीं पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से चबूतरे पर भगवान भूतनाथ जी स्थापित हैं। चार चावल चढा कर चक्रवर्ती बनने के अभि-लाषी शिवजी के अनन्य भक्त हिन्दूओं में से हर एक चार-चार चवालीस चावल तो जरूर चढ़ाता है, और अद्धेय शिवजी को अपने पक्षों में फाँस कर-जैसे नीचे वाले पर ऊपर वाला साथ हफ़्ते के सवारी कसता है, मुर्गियाँ शिवजी पर चढ़ाये चावल चुगा करती हैं और मारे आनन्द के सिर उठा कर ' कुकडूँकूँ ' की हर्षध्वनि से हिन्दुओं को चर्कवर्ती ( चक्की में पिसने वाला ) वना देने के लिये खुदा से दुआ माँगती हैं।

मुफ्ते रात को नींद नहीं आई। सुबह को बिस्तर पर से उठ कर चारपाई की बग़ल में मेज के सहारे बैठा हुआ आप बीती नई घटना पर बड़े ग़ौर से विचार कर रहा था। वह घटना बड़ी लम्बो-चौड़ी थी, और शृङ्कार से बीमत्स तक प्रायः सभी रस उसमें आ गये थे। सोचने लगा--

" उसका श्रेम सच्चा है या भूठा ? उसने कहीं श्रेम की नक़ल तो नहीं की ? परन्तु क्यों फिर उसने अपने पीछे मर मिटने वाले-पसीने को जगह खून की नदियाँ बहाने वाले बड़े बड़े करोड़पतियों को उस दिन टके सा जवाब दे दिया ? —वे बेचारे अपना सा मुँह लेकर लौट गये। अगर वह वेश्या है तो वह उसी की क्यों न हुई जिसके पास धन है ? परन्तु—यह किसी दुश्मन की कारस्तानी भी हो सकतो है कि मुभे फँसाने के लिये उससे सध कर यह जाल रचा हो ? लेकिन उसकी भरी हुई त्र्यावाज में बनावट नहीं थी—त्रिया चरित्र का स्वर नहीं वज रहा था। कुछ हो, मैंने जिस शान पर स्त्री का मुँह देखने से इन्कार कर दिया है, उसे श्रन्त तक जरूर निभाऊँगा। बुरा हो इस साहित्य-सौन्दर्य का जिसके फेर में पड़ कर किव सुन्दर लाल जी के साथ मुक्ते वेश्यालय जाना पड़ा और सौन्दर्थोपासना की प्रथम पूजा मैंने एक वेश्या के चरणों पर ऋषित की ! "

इतने में 'कुकडूं कूं 'के कर्कश नाद ने कान ऐंठ से दिये। चौंक पड़ा, विचार का विलसिला दूट गया।

## (२)

दस वजते बजते सुन्दरलाल जो को भेजी हुई एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी उनका नौकर मेज पर रख गया था। बाद्धम हुआ कि चिट्ठी मेरी नहीं, उनकी है; कारण से मेरे पास भेजी गई है। पत्र की इवारत इस तरह है—

१३, न्यू स्ट्रीट, कलकत्ता

३--९-12३

प्रिय सुन्दर जी,

ञ्चाज शाम को ञ्चाप ञ्चपने मित्र को लेकर जरूर आइये; ञ्चापके मित्र वहीं जो उस दिन, बुध को, ञ्चाये थे। जियादा ञ्चौर क्या लिख्ँ—

आपकी

हीरा

बस इतने ही से, पत्र के वाहरी समाचार के सिवा उसका अन्दरूती मतलब समक्त में नहीं आया। सिर पर सन्देह का भूत सवार था ही, लगा विचार की सीधी-टेढ़ी गिलयां भाँकने। मैंने लाख प्रयत्न किये, पर इस बाग़ी से मेरी एक न चली; और चलती भी कैसे? सवार तो वहीं था न? मैं तो उस वक्त किराये का टट्टू ही बन रहा था। अगर सौन्दर्योंपासना की शरण लेता और उस देवी की भेंट—घड़ी भर का मोजरा सुनना कुबूल करता तो पहरों की उधेड़बुन में पड़ा अब तक हैरान न होता; पर इञ्जत का

खयाल अङ्गद की तरह पैर जमाये रास्ता रोके हुए था। हठी मन बार बार कह उठता था — ' असम्भव क्यों है ? सौन्दर्योपासना ऋौर ब्रह्मचर्य-पालन दोनों एक साथ क्यों नहीं निम सकते ? ' विरोधामास कहता था—'तो फिर चलो, सुनो मोजरा, डरते क्यों हो ?-- अनबूड़े बूड़े तिरे जे बुड़े सब खड़ा। ' दुश्मनों की शिकायत का खयाल और महिलाओं की मर्यादा रखने की आदत पीछे हटाते थे तो साहित्य, सङ्गीत, कला, कौशल, रूप, लावएय, ऋङ्गें की चाहता और मनोभावों की विशदता, सौन्दर्य का सारा परिवार लालच में फँसा कर लगाम ढीली कर देता था ऋौर बढ़ने का इशारा करता था। इस मौक़े पर रामायण की अच्छी अच्छी जितनी चौपाइयाँ याद थीं, घोख डालीं, पर श्रसर उनका कुछ न हुआ। संस्कार महाराज मन के चर्खें पर सूत-जैसा कात रहे थे, गुनगुनाहट की तरफ ध्यान नहीं दिया। अन्त को यही सुभा कि चल कर सुन्दर लाल जी का सहारा मागुँ; हाथ लगा देंगे बेड़ा पार हो जायगा, नहीं तो डोंगी करवट है ही।

नक्ने सिर क्यार की कड़ी घूप बरदाश्त करते हुए किसी तरह मैंने मील भर रास्ता तै कर डाला। सुन्दर लाल जी पुस्तकालय में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। सुमें देखते ही कलम रख दिया और मुस्कराते हुए कहा, इतनी जल्द-बाजी? अभी तो पूरे छ: घन्टे और इन्तजार करना है।" " बात क्या है सुन्दर लाल जी, मेरी कुछ समम में नहीं खाता " मैं एक सांस में कह गया, " इससे देरी ऐसी कोई जान पहचान नहीं, क्यों यह इतना मेरे पीछे पड़ रही है! मुझे बचाइये। "

" अजो, वह वाघ है जो खा जायगी ? बुलाया है तो जरा देर मोजरा सुन लो। इससे चरित्र में धव्वा न लग जायगा। यहाँ सभी ऐसा करते हैं और साहित्य-सेवा के लिये यह आवश्यक विषय है।"

"नहीं, त्र्याप मुक्ते उसके पञ्जे से बचाइये।"

" ढोंग न करो । न जात्रो, वस । यों कालिदास से लेकर द्यव तक जितने च्यच्छे किव हुए सब के लिये, कहते हैं, जब साहित्य की वीमारी बढ़ी दबा एक यही रही जिससे कुछ फायदा पहुँचा । कल के छोकड़े हो, साहित्य का परिणाम बाद को सममोगे।।"

कुछ उत्तर देना घाव को ताजा करना था। मैं लौट स्राया।

( 3 )

ठीक समय पर सुन्दर लाल हीरा के मकान पहुँच गये। वैठक में कई कुर्सियां रक्खी थीं, एक पर वैठ गये। बाँदी हीरा को खबर देने के लिये लचकती हुई दूसरे कमरे में गई। दीवार पर कई चित्र टंगे थे, प्रायः सभी हीरा के, नाचते गाते समय के। एक चित्र मदीने वेश का भी।

सुन्दर लाल नजर गड़ाये हुए उसे देखते और अपने नोट बुक में कुछ नोट करते रहे। जान पड़ा, कविता के लिये सामग्री संग्रह कर रहे हैं।

बांदी से आवश्यक वातें पूछ कर हीरा बाहर बैठक में आई। सुन्दर लाल का आप्रह आँखों के रास्ते निकल कर हीरा के मुँह पर छा गया। लेकिन उसके वैमनस्य से टकरा कर अलग हो गया। सुन्दर लाल के मन की कामनीय कल्पनाएं अपनी अपनी वारों से हीरा के स्वागत के लिये गईं, परन्तु जेठ के आगे अचानक पड़ों हुई बहू की भाँति लाज से घूँघट में मुँह मूँद कर चली आईं। सुन्दर लाल पतिङ्गे की तरह उस आग में जलना चाहते थे, पर शीशा लगा था, घुस न सकते थे।

हीरा तीन मिनट तक चुपचाप खड़ो रही, जैसे उनके वार भेलने के लिये पहले से तैयार होकर गई थी। समुद्र को इतना शान्त देख कर महाह समभ गये कि जल्द तूकान उठने वाला है। मेघों का गरजना बन्द हुआ, हवा धीमी पड़ी, सटे बादलों में पहले का आसमान देखने का जरा-सा छेद नहीं रहा; लोग समभ गये, वर्ष जोरों की होती।

"सुन्दरलाल जी,"

इतना कह कर हीरा सँभल गई। भीतर का भाव शब्दों से बाहर हुआ चहता था। उसे भाव पर अधिकार रखने की आदत थी। कितने मूर्खों को सहाने के नाम से सोहनी सुनाई और इनाम जिया। सहज स्वर से पूछा, " आपके मित्र नहीं आये ?" न आग्रह प्रकट हुआ, न ला प्रवाही। उसने सुन्दर लाल को जाँच करने का मौका भी नहीं दिया, भट पानदान से पान निकाल कर पहले की तरह बनावटी भाव िखलाते हुए, उनकी तरक हाथ बढ़ाया। पान लेकर सुन्दर लाल अपने श्रेष्टताभिभान में फूल कर, बोले "कह दे थे, 'हम बदनामी से डरते हैं। 'हम ऐसे मनुष्य को मनुष्य नहीं समभते,—सामूली पढ़ा आदमी!"

हीरा की दृष्टि का सुन्दरताल के अङ्गो में कड़ा पहरा था, जैसे मूठ में सच की तलाश करना चाहती थी। उसने 'बदनामी' को ध्यान से सुना। फिर अनमनी हो गई, थोड़ी देर के लिये।

सुन्दरलाल - "गाना कब से होगा ? श्रभी हो साजिन्दे भी नहीं श्राये।"

हीरा—"शायद आज गाना न होगा। साजिन्दे पुखराज के घर गये हैं। मेरो तिबयत अच्छी नहीं। आप के मित्र ऐसे हैं, मैं जानती तो हरिगज उन्हें न बुलाती। उस िन कहीं से अटक कर आ गये थे जान पड़ता है। कहाँ रहते हैं?

सुन्दरलाल—यहीं, कलकत्ते में। हीरा—तो वहीं रहते होंगे जहाँ कूड़ा फेंका जाता है। कह कर धीरा मुस्कराई। सुन्दरलाल—नहीं, रहते तो बड़ी अच्छी जगह हैं, ३ श्रे स्ट्रीट में। उनका स्वभाव ही ऐसा है।

हीरा — कह तो नहीं सकती, पर मेरी तिबयत आज अच्छी नहीं; लेटी थी, आप के आने से उठ कर चलो आई।

सुन्दरलाल — अच्छा अच्छा, आप आराम को जिये।
सुन्दरलाल को बिदा करने में हीरा को तरक से कोई
त्रिट नहीं हो पाई। जब तक वे ऑख की ओट नहीं हो
गये, हीरा खिड़की के पास खड़े। रही। उनके चले जाने
पर, ३ प्रे स्ट्रीट लिख जिया।

## (8)

एक अरसा गुजरा। सुन्दरलाल के मित्र बीमार पड़े थे। दो दिन से अच्छे हैं। पलंग पर बैठे विचार में ग्रोते लगा रहे हैं—

" बीमारी के वक्त बुलाने पर भी सुन्दरलाल नहीं आये। नौकर जाता था तो बहाना बना कर टाल देते थे। अगर नाराज हों तो वजह नहीं समम्म में आती। टेढ़े पड़ने का कोई और कारण हो तो अच्छा हो दूँ, फिर पूछ लूँगा। अभिन्न-हृदय मित्र, दुःख के दिनों में मुँह फेर लें, चिन्ता की बात है। परन्तु मेरी बीमारी के समय से रोज शाम को जो नौजवान सिक्ख अमर सिंह आता है, इरादे का पक्का और सच्चा मित्र जान पड़ता है। शाम को रोज

डाक्टर बुला लाता था, नुस्खा लेकर वाजार से दवा ले श्राता था, ठीक समय पर पिलाने के लिये नौकर को कितना सममाता था श्रीर बातचीत से मेरा दिल बहलाये रहता था—कितनी खबरें सुनाता था। जान पड़ता है, सम्बाद-पत्र बहुत पढ़ता है। शाम हो गई, श्राता होगा। "

मालिक की गम्भीर मुद्रा देख कर भजना को खबर देने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक कदम बढ़ता था तो दस कदम बढ़ जाने के समय तक उसी जगह खड़ा मालिक का मुँह ताकता रहता था। दिल मजबूत करके कुछ बढ़ता था तो किर ठिठक कर ठहर जाता था। बाहर अमर सिंह आज्ञा को इतनी प्रतीचा नहीं कर सके। बारीक आवाज से जवांमदीं का नारा बुलन्द करते हुए बोले—"क्यों भजना, बाबू जी सोते हैं क्या? सोते हों तो खींच ले पकड़ कर चहर। अभी आज पथ्य दिया गया और जरा देर नहीं बैठे कि हाजमा न बिगड़े, लेट गये।"

इस आवाज ने चिन्ता के द्वार की जिलीर इस जोर से खटखटाई कि चिन्ता देवीं को कान के सूराख से वाहर निकलना पड़ा। चौंक कर मालिक ने भजना की गजेन्द्र-गति देखी, बिना पूछे नहीं रहा गया—क्यों रे, पैर रखता है या जमीन नापता है, यह अगवानी की चाल कब से सीखी ?" भजना के मन में आया, कहे—" जब से आप को खयाली पुलाव पकाने का शौक हुआ," लेकिन सभ्य- समाज के शिष्टाचार-पालन का उसे कुछ अभ्यास पड़ गया था, इसलिये उजडु आजादी के अलफाज थूक के घूँट के साथ उसे गले के नीचे उतारने पड़े।

उसने कहा—" अमर सिंह जी देर से खड़े हैं।" "देर से ? उन्हें अब रोकना नहीं।" (५)

श्रमर सिंह सिक्ख तो हैं, पर कद के उतने लम्बे नहीं। इन्हें हिन्दुस्तान के दूसरे लोग तो नहीं, पर सिक्ख जरूर बौना कहेंगे। इनके कद की लम्बाई बालों ने ले ली है। श्रमर सिक्ख इनसे बालिश्त भर ऊँचे निकलेंगे, तो इनके बाल अपनी विरादरी में सानी नहीं रखते, कम-से-कम पूरे दो हाथ ज्यादा लम्बे निकलेंगे। बहादुर नौजवान को बालों के बोम से तकलीफ मिलती है या नहीं, इसकी मैंने तहक़ीक़ात नहीं की, पर यह जरूर है कि बालों पर डटे रेशमी साफ़ के नीचे चाँद का दुकड़ा गोरा-गोरा मुखड़ा दबता नजर श्राता है। साफ़ा क्या, पूरा थान लपेट लिया है। श्राते ही उन्होंने पूछा, क्यों साहब, श्राप कैसे हैं ?

" अच्छा हूँ ; आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूँ ? ऐसा शब्द नहीं भिलता जिससे कृतज्ञता प्रकट करूँ ; आपने सुभे सदा के लिये मोल ले लिया।"

" रखिये तह कर। चार दिन में भूल जाइयेगा। फिर ऐसे मुँह फेर लीजियेगा जैसे कभी की पहचान न रही हो। सच कहता हूँ, अपनी इतनी उम्र में दुनिया के बहुत रङ्ग देख चुका। आप परमात्मा के कृतज्ञ हूजिये जिनकी कृपा से खड़े हुए। "

"परमात्मा के कृतज्ञ सभी हैं—भलाई में भी और बुराई में भी। सच पृष्ठिये तो परमात्मा की दोहाई देना एक चाल हो गई है, जैसे तिकया-कलाम होता है। परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, सिक सुना है; सुनते सुनते लोग संस्कार की रस्सी में व्य गये हैं और वात-वात में परमात्मा की रट बाँघते हैं। मैं इसे ऐब सममता हूँ। यों, निर्विकार ईश्वर मानना पड़ता है, पर उसे किसी की बधाई की क्या अपेचा और गलतियों की क्या परवा ? जहाँ भले-बुरे का श्रसङ्ग है वहाँ परमात्मा को घसीटना अन्याय है; भले और बुरे में किसी का हाथ है तो मनुष्य का, निन्दा और प्रशंसा का पात्र मनुष्य ही बनाया जा सकता है।"

" श्राप बड़े विद्वान जान पड़ते हैं। परमात्मा की बात-चीत में दखल देना मेरे लिये मूर्खता का परदा फाश करना है; पर इसमें सन्देह नहीं कि श्रादमी श्राज जो कुछ कहता है, कल उससे बदल जाता है। क्या इस विषय को लेकर श्रापके दर्शनकारों ने वाल की खाल नहीं निकाली ? लेकिन रहने दीजिये, श्राप बोलने लगते हैं तो घन्टों दम नहीं लेते। श्रमी श्राप कमजोर हैं, दिमाग में गर्मी छा जायगी। हाँ, उस दिन श्रापने क्या नाम बतलाया था?—भूल गया।"

- " एक नाम भी आप बार बार भूल जाते हैं।"
- " नाम है या संस्कृत शब्दों की पंचलड़ी ! इसीलिये मैं अपने दिये नाम से आपको पुकारा करता हूँ।"
- " त्रापका पंचलड़ी शब्द भी श्रव्छा रहा ! जरा कुछ जनानापन श्रा गया है।"
- " आपमें मर्दानापन भी है ? जनानापन की गवाही तो आपकी शक्क देती है। आपके नाम में जितना मर्दानापन है या किह्ये जैसा भारी-भरकम नाम है, वैसा ही जनानापन आपके चेहरे में लोगों को मिलता है।"
  - " आप नहीं सममें, इसे लावएय कहते हैं।"
- " लेकिन इसकी जरूरत तो स्त्रियों को होती है, मदौँ को तो जवांमदी चाहिये।"
- " जवांमर्दी से आपका मतलब कसाइयों की सी सूरत बना लेने से तो नहीं ? अगर ऐसा है तो आप मतलब नहीं सममें। जिसके मन में जैसी भावनाएं होती हैं, उसका रूप वैसा ही बन जाता है। अगर मेरे चेहरे पर कठोरता के चिह्न नहीं नजर आते तो समभना चाहिये, मैं मनुष्यता के बाधक विचार नहीं किया करता, बल्कि ऐसे विचार किया करता हूँ जिसका प्रकाश मेरे चेहरे पर रहता है।"
- " श्रच्छा, श्रपना नाम बताने के साथ यह भी बताने की कुपा कीजिये कि वे कैसी कमनीय कल्पनाएं हैं। जिनकी डघेड़बुन में श्रापने श्रपनी जनाना सूरत बना डाली ? "

" मेरे पिता संस्कृत के भारी पिएडत थे। उन्होंने मेरा नाम जानकी-बहुभ-शरण-विहारी रक्खा। पर लोग मुक्ते विहारी ही कहते हैं।"

" आप हैं भी बिहारी।"

- " हाँ, मुझे बिहारी होने का गर्व है जैसे बङ्गालियों को बङ्गाली होने का, मद्रासियों को मद्रासी होने का,— "
- " अर्थात् विशेषता कुछ नहीं रही, जैसे किसीको कुछ होने का।"
- " ख़ैर, मैं देखता हूँ, हर मनुष्य में, बल्कि हर जीव में प्रेम की धारा बहती है। "
- " सो तो बहती है। आप देखते हैं, इतनी ज्यादती है या कहना चाहिये, आप बिहारी हैं इसलिये खास तौर से देखते हैं।"
  - " गम्भीर विषय में मजाक ऋच्छा नहीं। मैं उसी धारा में, उसी ञ्चानन्द में डूवा रहता हूँ।"
  - " मुफ्ते विश्वास नहीं। मुझे जान पड़ता है, आप फूठ कह रहे हैं। आप उस सिद्धान्त की बात करते हैं जिसका प्रमाण आप नहीं दे सके।"
- ''क्यों, प्रमाण पर ही तो बहस छिड़ी; प्रमाण मुँह हैं।"

अमरसिंह ने मुस्कराकर आँखें फेर लीं। कहा,

" इसका प्रमाण अपना मंह नहीं हो सकता, दूसरे का हो सकता है।"

दोनों की मुस्कराती हुई आँखें एक हो गईं।

अमरसिंह ने कहा, "मैं आपको प्यारेलाल कहा करूंगा। बिहारी कहूँगा तो दूसरे फबतियाँ कसेंगे।"

उसी समय मेज पर निगाह गई। एक नई पत्रिकाः दिखी। उठा ली। माधुरी थी। अमरसिंह पन्ने उत्तटने लगे। प्यारेलाल ने पृछा, "माधुरी आपके यहाँ नहीं। आती ?"

- " आती है।"
- " फिर क्यों पन्ने उलट रहे हैं ? "
- " एक कविता निकलो है, आपको दिखाने के लिये।"
- " कौन सी।"
- " यह, यही तो एक कविता इस बार छपी है। "
- "हाँ, बड़ी अच्छी है। मैं पढ़ चुका हूँ।" प्यारेलाल ने अमरसिंह की खोली कविता पर निगाह डालते हुए: कहा।
- "कविता वियोग-शृङ्गार पद है।" असरसिंह ने सीधे तौर से कहा।
- "नहीं, मेरा खयाल है, कवियत्री के हृद्य के भाव हैं, तभी इतनी चोट करते हैं"
  - "मेरी तो ऐसे रोने-धोने से सहानुभूति नहीं होती।"

-क्या देखा ९३

"पर चीज बहुत बढ़िया बन पड़ी है। भाव बहुत सही उतरा है। शब्द की कहीं कोई फांस नहीं। मैं एक आलोचक की दृष्टि से कहता हूँ।"

- "इस मामले में मेरे आलोचक की दृष्टि आप नहीं सममते।"
  - " आपको व्यङ्ग्य पसन्द है ? "
- "पसन्द सुके अस्त में सब कुछ है या कुछ नहीं। ज्याक्य पकड़ में आता भी है ?"
  - " क्यों नहीं ?"
  - "मैं तो देखता हूँ, नहीं त्राता।"
  - " यानी मैं व्यङ्ग्य नहीं सममता?"
- "यानी मुझे साफ साफ कहना चाहिये कि त्र्याप सर्वज्ञ हैं।
- " नहीं, सर्वज्ञता को बात नहीं, पर अले-बुरे की पहचान हो जातो है, यह रचना प्रथम श्रेणी की है।"
  - " अन्छा, पितका सुमे दोजिये, मैं अपने एक प्रोफेसर से पूछाँगा।"
  - " अभी तो आपने कहा था कि आपके पास पत्रिका आती है ?"
- " पर मैं साथ तो नहीं ले आया ? यहां से चलते समय : प्रोफ़ेसर साहब से मिलता जाऊंगा ! "
  - " अर्थात् मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं ? आप

क्या माॡम करना चाहते हैं छन्द, रस, अलङ्कार, ध्वनि ?"

" यानी ऋाप ख़ुद सब कुछ बतलाएँगे, पर पत्रिका नहीं देंगे।"

" अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं।"

" अच्छा, इसकी लेखिका हीरा कौन हैं ?"

"प्यारे लाल कसमसाए। अभरसिंह निगाह गड़ाये देखते रहे। कुछ देर बाद कहा, "अच्छा, पढ़ लीजिये, फिर ले जाऊंगा।

प्यारेलाल अनमने थे। अमरसिंह विदा हुए। ( ६ )

कई दिनों से प्यारेलाल अच्छे हैं। शाम को अमरसिंह आते हैं, ग्राप्ताप करते हैं, चले जाते हैं। प्यारेलाल अमरिसंह की सेवा की जितनी तारीफ़ करते थे, आजकल उनकी भोली सूरत पर उतने ही ललच पड़े हैं। अमरसिंह का चेहरा उनके दिल की तस्वीर से मिलता-जुलता है। पहले वे अमर सिंह की सेवा को जिस पवित्रता से देखते थे, अब चेहरे को उसी पवित्रता के विचार से देखते रहते हैं। उन्हें बड़ी तृप्ति मिलती है, एक प्रकार की शक्ति भी ऊपर को उठती हुई उन्हें उंचा उठा देती है। उन्हें यह माळूम नहीं हुआ कि इस तरह पवित्रता-दर्शन से कामना के चेहरे पर पड़ा नकाब उठता गया। वह कामना भयक्कर न होकर

मी भयक्कर थी। उससे खतरे में पड़ने की संभावना थी। वह जान बूम कर आसक्ति से मित्रता थी। उससे ब्रह्मचर्य की जड़ भी कटती थी। पर प्यारेलाल यह नहीं समम सके। वे रूप की लालसा, सौन्दर्य के मोह को साहित्य समझे, जिससे एक दुर्वल हृद्य वाहर खिंचा आ रहा था, आँखों की राह से निकल कर एक अतृप्त अभिलाषा वाहर की वस्तु पर सर पटक रही थी। जब हृष्टि सुन्दर से लिपटती है, तब कुत्सित से हृट जाती है उसे अबज्ञा का धक्का मारती हुई। यही अम है। प्यारेलाल यह नहीं समभे। वे अमरिसंह को जितनी देर के लिये पाते थे, उतनी देर तक चाह भरी दृष्टि से उन्हें देखते रहते थे; कभी आँखों की, कभी होठों की, कभी हृदय में अमृत घोल देनेवाली बातचीत की, और कभी प्रकृति के कोमल हाथों से सजाये उनके हर अंग से निकलते लावएय की मन-ही-मन प्रशंसा करते थे।

कल शाम को अमरसिंह नहीं गये। न जाने का कोई कारण नहीं था। मित्रता गहरी थी। प्यारेलाल बैठे इन्तजार करते सोचते रहे, कहीं अटक गये होंगे, आते होंगे। पर दस बजे रात तक अमरसिंह नहीं गये। हताश होकर भोजन-पान करके प्यारेलाल लेटे। देर तक नींद नहीं आई।

सुवह को अखवार वाला दैनिक स्वतन्त्र दे गया। शुरूवाले पृष्ठ पर वड़े वड़े अत्तरों में लिखा था—

'' ईडन गार्डन में हत्याकाग्ड ''

" एक साथ दो खुन "

" मिस्टर हाग के कलेजे में छुरी भोंकी गई और हीरा के सिर में गोली लगी।"

हीरा नाम पढ़ते ही प्यारेलाल चौंक पड़े। बड़ी उत्सुकता मजमून पढ़ने की हुई। पढ़ने लगे। मजमून थोड़ा था। लिखा था, "मिस्टर हाग बौन एएड कम्पनी के मैनेजर थे खौर हीरा १३, न्यू स्ट्रीट, कलकत्ता, की प्रसिद्ध बाई। खब तक इतना ही पता चला है। खून क्यों हुआ, पुलिस इसकी तहकीक़ात कर रही है। खी-पुरुष के खून में दोनों के चिरित्र का खनुमान किया जाता है। अनुमान से बलात-कार की गवाही मिलती है, क्योंकि हीरा के हाथ में छुरी थी। विपत्ति में पड़ कर, जान पड़ता है, उसने छुरी चलाई। घायल होने पर, मरने से पहले, साहव ने कायर किया। तमंचा सात गोलियों का है। एक गोली छूटी, छ: भरी हुई मिलीं।"

पढ़ने के साथ प्यारेलाल के सिर से पैर तक, नस-नस में विजली दौड़ने लगी। सँभलने की लाख कोशिशों कीं, पर एक न चली। समाचार की नींव पर मन गढ़न्त की तरह तरह की दीवारें उठाते ढहाते रहे। मुख पर भिन्न भिन्न भाव की रेखा खिचती रही। पर कोई निश्चय नहीं होता था। उनके अपने एक भाव में मन बालक की तरह मचल रहा था। अन्तस्तल की व्यक्त और अव्यक्त, सुप्त श्रीर जाम्रत सभी प्रकार की वृत्तियाँ हीरा की मृत्यु का विरोध कर रही थीं। उभड़ते उच्छ्वास में कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। साहव के श्रत्याचार पर प्यारेलाल को विश्वास हो गया। उन्होंने निश्चय किया, हीरा निर्दोष थी। रह रह कर हीरा के श्राचरण से उन्हें गौरव का श्रनुभव होता था।

इसी समय नौकर एक खत लेकर आया। प्यारेलाल पढ़ने लगे, लिखा था—

''पत्र पाते ही मिलो। कैसा ही कःम हो, छोड़ कर पत्रवाहक के साथ चले आस्रो। स्रधिक और क्या ?—

तुम्हारा

अमरसिंह "

घोर घटात्रों से घिरी अंधेरी रात में राह चलने के लिये चिट्ठी विजली का काम कर गई। लेकिन उसका केंघना बन्द होते ही पहले से चौगुना ऋँधेरा आँखों के आगे छा गया।

प्यारेलाल जिस सादे पहनावे से मकान में थे, उसी से चल पड़े। आगे आगे पत्रवाहक, पीछे पीछे प्यारेलाल। सड़कें और गिलयां पार करते हुए न्यू स्ट्रीट पर पहुँचे। मोड़ पर न्यू स्ट्रीट पढ़ कर प्यारेलाल एक दका सजाटे में आ गये। फिर सँभल कर आगे बढ़े। फिर पत्रवाहक को हीरा के मकान के अन्दर जाते देख कर प्यारेलाल बड़े

तत्रज्जुब में आये। कुछ समक्त में नहीं आ रहा था। यन्त्र की तरह पैर रखते गये। एक दासी ऊपर से नीचे उतरी और प्यारेलाल को साथ ले गई।

( v )

चारों त्रोर सन्नाटा है। कमरे में उदासी की स्याही-सी फिरी हुई है। कुल खिड़िकयां बन्द हैं। सारी सजावट पर काली चादर का एक गिलाफ-सा पड़ा हुत्रा है। कौच पर एक युवक बैठा कुछ सोच रहा है।

प्यारेलाल कमरे में गये। सन्नाटे में प्यारेलाल की पिंडलियों में कंपकपी छुट गई। देह में ऐसी जड़ता समाई कि चेहरा उतर गया। प्यारेलाल को युवक ने एक दूसरे कौच पर बैठाया, फिर खुद भी बैठ गया।

प्यारेलाल-अमरसिंह ?

श्रमरसिंह-हां।

रोते हुए अमरसिंह का गला बैठ गया था। आवाज भारो थी। इसो से शोक की सूचना मिलती थी। उनके दु:ख से पारेलाल के हृदय में सहानुभूति नहीं आई। उन्हें सन्देह हुआ। हीरा की याद आई। कुछ देर सोचते रहे। सांस छोड़ते समय उनके विचार की समाप्ति हो गई या लड़ी टूट गई, हम नहीं कह सकते।

प्यारेलाल ने पूछा, "क्यों अमरसिंह, आज अखबार में पढ़ा, हीरा का खून कैसे हुआ ? और तुम भी यहां कैसे श्राये ? क्या हीरा से पहले की कोई जान-पहचान थी ? "

प्रश्नों में भाव-परीत्ता की तीत्र गित थी, पागल की नसों में बहती रक्तधारा की तरह प्रवल। तट पर सिर पटकती तरङ्गों की तरह, श्रोता के मन में सन्देह के धक्के लगते थे। अमरसिंह को सममते देर नहीं लगी। वे बोले, " प्यारेलाल! (शोक की स्याही पर थोड़ी देर के लिये आँखों के एक कोने से दूसरे तक लज्जा की लाल रेखा खिंच गई)—ऐसे प्रश्न से तुम्हारा मतलव?"

प्यारेलाल ( सन्देह की दृष्टि से देखते हुए )—मतलव कुछ नहीं, यों ही पूछा। क्या तुम्हें बताने में एतराज है ?

अमर सिंह — अब जब वह है ही नहीं तब अकारण क्यों उसका प्रसङ्ग उठाते हो ?

प्यारेलाल कुछ उत्तेजित हो गये, कहा, " कैसी मित्रता कि मैं तुमसे एक बात पूछूँ और तुम टालते जाओ।"

श्रमर सिंह —श्रच्छे समय मित्रता की श्राड़ लेते हो। तुम्हारी मेरी मित्रता से हीरा से सम्बन्ध ? तुम्हारी मित्रता मुक्तसे है या हीरा से थी?

प्यारेलाल से कोई जवाब न दे आया।

त्रमर सिंह —मैंने सिर्फ एक दृश्य दिखाने के लिये तुम्हें बुलाया था।

प्यारेलाल — तुम तो ऐसे बदले — स्थमर सिंह — मैं जमाने से स्थलग नहीं। जमाना वद्लता जाता है।

प्यारेलाल—श्रमर सिंह, तो क्या इस तरह मेरा श्रपः मान करने के लिये मुक्ते बुलाया था ?

श्रमर सिंह – मेरी समभ में नहीं श्राता कि तुम्हारा श्रपमान कौन सा हो गया।

कह कर अमर सिंह मुस्कराये। प्यारेलाल के सिर से पैरों तक आग लग गई। मुँभला कर बोले — किसका कह्ना आँख के सामने आया — "विश्वस्तं नाति विश्वसेत्।"

अमर सिह—यह सहजोक्ति तुम मुफ पर क्यों लाद रहे हो ? अच्छी तरह देखोगे तो अपने को इसका प्रमाण पाओगे।

अमर सिंह फिर मुस्कराये। मारे क्रोध के प्यारेलाल का चेहरा फिर लाल पड़ गया। गुस्से में आकर उठ पड़े और कहा, "अब में जाता हूँ। एक की जान गई, और तुम्हें शर्म तो है नहीं, उसके घर पर बैठ कर हँसी उड़ाते हो। तुम्हारी मित्रता का मुक्ते अब पता चला।"

श्रमर सिंह—मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुम बात के एक ही धनी निकले। क्यों साहब उस दिन मैंने कहा था कि ये बातें भूल जायँगी। मतलब निकलने के बाद लोग मुँह फेर लेते हैं।

प्यारेलाल लिजत हो गये। अमर सिंह ने हाथ पकड़ कर उन्हें फिर बैठाला। आग्रह की कोमल दृष्टि मुख पर फेर दी। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा। प्यारेलाल के हृद्य में अमर सिंह और हीरा के नाम उठ उठ कर फिर खलवली मचाने लगे। एकाएक उत्तेजना बढ़ गई। प्यारेलाल ने अमर सिंह की कलाई पकड़ ली, परन्तु फिर न जाने क्या सोच कर छोड़ दी। आज ही प्यारेलाल को आग्रह की आन्तरिक पीड़ा का अनुभव हुआ था। पूछा, "अमर सिंह, तुम यहाँ कैसे आये? हीरा से क्या कोई पहले की जान-पहचान थी?"

अमर सिंह-हां, थी।

किसी ने प्यारेलाल का कलेजा पकड़ कर मसल दिया।

प्यारेलाल —कैसे हुई ?

अमरसिंह—उस समय वह कानपुर में रहती थी।

प्यारेलाल-कानपुर में कहाँ ?

अमरसिंह - मूलगंज में।

प्यारेलाल-क्या करती थी ?

प्यारेलाल की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई भूली वात याद कर रहे हों।

अमरसिंह — करती क्या थी, पढ़ती लिखती थी। इसकी एक छोटी बहन थी शान्ता। पिता मालदार थे। कलकत्ते में भी कारोबार था। कुछ दिनों बाद पिता का देहान्त हो गया। माँ लड़कियों को कलकत्ते ले आईं। दोनों को गाना-ब जाना भी सिखाने लगीं। रूप और सम्पत्ति दोनों के लोभ में लोग इन्हें बरबाद करने की सोचने लगे। ये बड़े लोग ही थे, समाज में जिनकी इज्जत है। छोटे लोग इनके आज्ञाकारी थे। यहाँ का इतिहास संक्षेप में समाप्त करता हूँ। इनकी माँ की भी अकाल मृत्य हुई। सम्पत्ति नष्ट हो गई। हीरा के लिये धानिकों के जाल बिछने लगे। मुसीबत पर मुसीबत का सामना उसे करना पड़ा। उसने अपनी इज्जत बचाई। पर रोटियों के सवाल से बचाव नहीं हुआ। उसने परवा नहीं की। गाना बजाना जानती थी। नेक लड़को की तरह गाना गाकर रोटियाँ कमाने लगी। उसके बूढ़े उस्ताद उसके चरित्र के गवाह हैं और उसे मुसीबत के दिनों में राह दिखाते और बचाते भी रहे हैं। शान्ता की पढ़ाई जारी रही। वह बेथून कालेज की छात्रा थी।

अमर सिंह का गला भर आया। आँखों से आँसू टक्कने लगे। प्यारेलाल कुछ समफ नहीं सके कि शान्ता के प्रसङ्ग से अमर सिंह रोने क्यों लगे। पूछा—"छात्रा थी तो क्या अब पढ़ना छोड़ दिया है ? बहन की इस घटना में उसे बड़ी चोट पहुँची होगी। क्या उसे मैं देख सकता हूँ ?"

"नहीं।" आँतू पोंछते हुए अमर सिंह ने कहा, "आप को कुछ देर बाद सहो हाल माछूम हो आयंगे। मैंने एक पत्र आप के लिये लिख रक्खा है। अपने डेरे चल कर पढ़ियेगा और मेरी आज की अस्वाभाविकता के लिये ज्ञमा कीजियेगा।"

यह कह कर अमर सिंह ने एक पत्र प्यारेलाल को दिया। पत्र पढ़ने की उत्सुकता से प्यारेलाल जल्द जल्द बिदा हुए। अपने डेरे पहुँचने से पहले ही खोल कर पढ़ने लगे। लिखा था—

"प्यारेलाल,

में अपने को छतार्थ सममती हूँ कि तुम गुमें चाहते हो। यहाँ तुम जिस अमर सिंह से मिले वह में हूँ। वहाँ तुमसे जो अमर सिंह मिलते थे वह शान्ता थी। दम निकलते समय शान्ता ने घर के पते के साथ मेरा नाम कहा था। मतलव, वह मेरे मकान में रहती है। आगे अपना नाम और बाकी बातें कह नहीं सकी। बोल बन्द हो गया। सम्वाद-पत्र की खबर के बाद मुझे देख कर, तुम चौंकोगे! सन्देह करोगे, इस लिये दुःख से मुझे अमरसिंह के कपड़े पहनने पड़े। कल सम्वाद पत्र में सही खबर छप जायगी।

<sup>\*</sup> यह मेरी पहली कहानी है १६२२ ई० में 'मतवाला' के कई श्रङ्कों में निकली थी। यहाँ काट छांट के साथ दी गई है।